

# विसम्यण सम्हार संह डा॰ भगवती प्रसाद सिंहं

#### इतरी भारत की रामभक्ति शाखा के महान् संत महात्मा बनादास

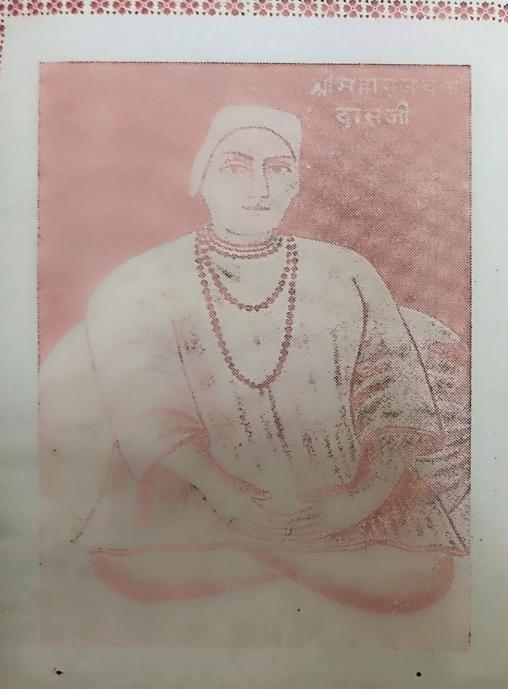

आविर्माव

पीप गु० ४, सं० १८७८

लोकान्तरण

चैत्र शु० ७, सं० १९४९

भी मबहरण कुङ्ज

महात्मा बनादास मार्ग, तुलसी उद्यान, श्री अयोध्याजी

### 🦚 बिसमरन-सम्हार 🌣

रचिताः महात्मा "बनादास"

सम्पादक:

स्वः डॉ॰ भगवती प्रसाद सिंह

निवर्तमान आचार्य तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय



प्रकाशकः:

महात्मा बनादास आश्रम तुलसी उद्यान, अयोध्या

#### # नम्र निवंदन \*

उत्तर भारत के महान संत महात्मा बनादास जी महराज १६वीं शताब्दी के अयोध्या के जगमगाते रल्न माने जाते हैं! उनके विलक्षण त्याग श्रौर विरक्ति तथा उनकी विशिष्ट पारमार्थिक अन्मतियाँ एवं उच्चस्तरीय आध्यात्मिक उपलब्धियों के कारण वे रामभक्ति शाखा के अग्रगण्य संतों में हैं। उन्होंने ६४ ग्रन्थों की रचना की जो ग्राध्यारिमक साहित्य की ग्रमल्य निधि है।

''विस्मरण-सम्हार'' उनकी एक ऐसी रचना है जो साधु-सन्तों व साधकों में बहुत लोकप्रिय है। परमार्थ साधकों के लिए उसमें परम उपयोगी सामग्री तथा मार्ग-दर्शन उपलब्ध है। इसका प्रथम संस्करण सन् १६६० में मेरे पूज्य श्वसुर प्रबुद्ध मनीषी स्व० डॉ० भगवती प्रसाद सिंह ने सम्पादन कर प्रकाशित कराया था। इधर कुछ समय से यह ग्रन्थ-रत्न उपलब्ध नहीं था त्रतः त्रनेक भक्तों तथा सन्तों के विशेष श्राग्रह पर दूसरा संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। याशा है कि परमार्थ-मेमी व साधक जन इससे लाभान्वित होंगे। जन्म हो हो कि कि

रामनवमी, १६६८ —श्रीमती डॉ॰ सावित्री देवी महात्मा बनादास आश्रम ं जिल्हा क्षेत्र के कि अविध्या-२२४१२३ n . More rough a by good by Mill 'manne'.

#### प्रस्तावमा

महात्मा 'बनादास' हिन्दी साहित्य के एक अत्यन्त अल्पप्रसिद्ध एवं एकान्तसेवी भक्तकवि हैं। अपने सम्बन्ध में इनका स्वयं कहना है—

FOR THE STATE OF THE PARTY OF T

'बनाबास' को बस कहा, मानहु बनकी घास। बन उपजी बन ही गई, कोऊ गया न पास।।

पूर्वज होने से इनकी रचनाओं से मेरा परिचय बाल्य-जीवन से ही रहा है। निदान आगरा विश्वविद्यालय में पी०एच०डी० उपाधि के लिये स्वीकृत शोध प्रवन्ध में मैने बनादास जी की कृतियों का ही विशेष अध्ययन प्रस्तुत किया। इनकी ६४ रचनाओं में से के अभी अधिकांश अप्रकाशित हैं। इससे हिन्दी संसार अब तक उनका रसास्वादन नहीं कर सका है। 'बिसमरन-सम्हार' का प्रकाशन इस आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में किया गया एक क्षुद्र प्रयास है।

ग्रन्थकर्ता के शब्दों में 'बिस्मरन-सम्हार' की रचना का उद्देश्य है— सांसारिक प्रपंच में फंसकर अपने वास्तिवक सिच्चिदानन्द स्वरूप को भुला देने वाले जीव को ईश्वरोन्मुख करना—

यह जग भूलसराय सनातन भूलि जात सब कोई।
'बनादास' भूलत नींह सोई रामकृपा जब होई।।
यह 'बिसमरन-सम्हार' यही हित निज-निज भूल सम्हारै।
संसारिन को भूल सिन्धु सम को कहि पावत पारे।।

ग्रन्थ के २७ विश्रामों में इसी भूल को सुधारने के लिये साधना के आवश्यक तत्त्वों का निरूपण किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका निर्माण साधकों को दृष्टि में रखकर हुआ है। बनादास जी का दावा है—

सब ज्ञानन का सार है, यह 'बिसमरन-सम्हार'।
पढ़ा सुना याको करें, नींह भूलें कोड बार।।
अचल रहै निज रूप में, चित की बृत्ति सुधारि।
'बनावास' गिरि की तरह, हटें न बिघन वयारि।।

भोगपरक पाइचात्य संस्कृति के समाज में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए प्रभाव के बावजूद महात्मा बनादास की विरिक्ति भावापन्न कृतियों के प्रति अपूर्व लोकाकर्षण का अनुभव कर, छपाई और कागज की वर्तमान गगनचुम्बी दरों के बावजूद, उनकी शेष रचनाओं के प्रकाशन की व्यवस्था करने का साहस संजोया जा रहा है, उसकी सफलता 'परम-प्रकाशक' की कृपा पर निभंर है।

अपनी प्रीति और प्रतीति के अनुसार, साधकों द्वारा बनादास जी की इस महावाणी से गृहीत यरिंकचित् आलोक मेरा श्रम सफल कर देगा।

श्री रामविवाह पंचमी, सन् १९९० साकेत, बेतियाहाता गोरखपुर-२७३००१ भगवनीं प्रसाद सिंह



राजिएक क्रिकाट होते हैं की उन्हें के किया उन्हें की

। क्षेत्रकार क्षेत्र के क्षित्र के का महिला महिला

il den gir ridi si atro pade es alto

#### महात्मा बनादासः जीवन-परिचय

महात्मा बनादास का आविर्माव पौष शुक्ल ४, सं० १८७८ को उत्तर-प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था। इनकी जन्मभूमि, अशोकपुर, अयोध्या से पाँच कोस (१५ कि.मी.) उत्तर फैजाबाद से गोंडा जानेवाली सड़क के पश्चिम २ कि.मी. दूरी पर स्थित हैं। ये जाति के क्षत्रिय थे। इनके पूर्वजों का मूलस्थान बैसवाड़ा (उन्नाव-रायबरेली) था। शताब्दियों पूर्व वे रंजीतपुरवा (उन्नाव) नामक स्थान से आकर अयोध्या के निकटस्थ इस भूभाग में बस गये थे। इनके पिता गुरुदत्त सिंह साधारण खेती-बारी से जिविका चलाते थे। उन्होंने पुत्र का नाम बनासिंह रखा। साधनहीनता के कारण वे इनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध न कर सके। बनादास जी को इसका अन्त तक खेद रहा-

बिद्या बिधि नाहीं लिखी, भूलि भालहू माहि । पढ़े ककहरा बालपन, मात्रा साबित नाहि ।।

इतना होते हुए भी दीर्घकालव्यापी साधना के पश्चात् जब इन्होंने अनेक उत्कृष्ट काव्यग्रन्थों की रचना कर ली तो अपनी आरम्भिक अल्पज्ञता पर इन्हें स्वयं आश्चर्य होता था, किन्तु प्रभुकृपा से कुछ भी असम्भव नहीं, यह समझकर ये अपने मन को सान्त्वना देते थे

ऐस्यो पं नाम प्रभाव न जानिहैं ताके हिये को मसाल जरावै। बीरघ-ह्रस्व को भेद न जानत अक्षर पं भरि मात्रा लगावै।। पंख सो हीन उड़त अकाश में 'दासबना' सो दसा लिख पावै। नाम प्रताप चहै सो कर निहं ताते हिये कछ ताजुब आवै।

बाल्यावस्था में ही इनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक साधना की ओर मुड़ी। इसी समय इन्होंने पुनर्जन्म न लेने का व्रत ले लिया —

बाढ़ी श्रद्धा हिये बालपन ते अति मारी। यहि तन नाघौं जक्त फिरौं नहिं अबकी पारी।। बिघन बिपति जो परें सहौं सो सुठि हरषाई। याहि दृढ़ संकल्प जाहि ते फिरि नहिं आई।। पुत्र की ऐसी मानसिक स्थिति देख कर गुरुदत्त सिंह ने अपने कुलगुरु गोस्वामी लक्ष्मणवत से उसे मन्त्रदीक्षा दिला दी। उस समय ये बिलकुल खबोध थे—

जुरु करने को मोहि न ग्याना । देखि महातम पितु अनुमाना । तिनके सरन दिये करवाई । यतनी धमं बुद्धि तब आई ।।

इसी अवस्था में इन्होंने गुरु की आज्ञा प्राप्त कर शिव की पूजा, राम-चरितमानस का पाठ और गीता के अनुसार योगाभ्यास की कियाएँ आरम्भ कर दीं।

पिता को आशंका हुई कि कहीं उनकी एकमात्र सन्तान घरबार छोड़कर विरक्त न हो जाए। अतः लौकिक जीवन में रुचि उत्पन्न करने के लिए उन्होंने इनका विवाह कर दिया। इनकी ससुराल देवरिया जिले के मनिया-समोगर गाँव में बसे हुये बिसेन क्षत्रियों के यहाँ हुई। विवाह के उपरान्त गृहस्थजीवन व्यतीत करते हुए भी इनकी अध्यात्मसाधना का प्रवाह पूर्ववत् गति-शील रहा।

घर की आधिक दशा शोचनीय देखकर इन्होंने भिनगाराज्य (बहराइच) की सेना में नौकरी कर ली और लगभग सात वर्ष तक वहाँ कार्य करते रहे। इस सैनिक जीवन की छाप इनकी वाणी में अंत तक बनी रही। गृहत्याग के पश्चात् भी ये अपने को अध्यात्मक्षेत्र में राम का सिपाही मानते रहे। ये प्रायः कहा करते थे—

हम तो हैं रघुबीर सिपाही।
निसिदिन रामनाम रिटबे को और हुकुम हमरे सिर नाहीं।
काया मुलुक जगीर मिली है सुबस बसावन सो मोहिं चाही।।
बिरित चर्म असि ज्ञान अनूपम सुमित सनाह न पटतर जाही।
'दासबना' प्रभु बिरद भरोसे बसत सदा सरजूतट माहीं।।

जिस समय ये भिनगा में नौकरी कर रहे थे, इनके चचेरे भाई मोतीसिंह के उद्योग से घर की स्थिति सुधर गई। उन्होंने बलरामपुर राज्य में बहुत सी जमीन लेकर खेती का समुचित प्रबन्ध कर लिया। उनके अनुरोध से बनासिंह नौकरी छोड़कर घर चले आये। यहाँ रहते अधिक दिन नहीं बीते थे कि १२ वर्ष की आयु में इनके एकमात्र पुत्र का परलोकवास हो गया। बनादास जी के जीवन में इस घटना ने युगान्तर उपस्थित कर दिया। सामान्य लोगों की भाँति इसे दैवकोप मानने के बदले इन्होंने आराध्य की असीम कुपा का फल माना। इनका कहना है कि पुत्रशोक से मेरी सांसारिक आसक्ति समाप्त हो गई। मन की चंचलता दूर हो गई और शरीर क्षीण होने लगा। कुपा सिन्धु ने सांसारिक बन्धन की इस प्रबलतम कड़ी को तोड़कर मेरे उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 'उभयप्रबोधक रामायण' में इस स्थिति की ओर लक्ष्य करते हुए ये लिखते हैं—

कुल कुटुम्ब को रज मिलै निर्धनता अपमान ।
कुल कुटुम्ब को नास में अति करना मगवान ।।
अति करना मगवान बस को छेदन कोना ।
ममता रही न कहूँ सिथिल मन तन सुठि खीना ।।
'बनादास' पाछे दिये दृढ़ता आतमज्ञान ।
कुपापात्र को रज मिलै निर्धनता अपमान ।।

ये पुत्र के शव के साथ ही अयोध्या चले गये। उस दिन सं० १९०८ की कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व था। इस समय इनकी आयु ३० वर्ष दो महीने तीन दिन की थी—

सुदी कार्तिक पूर्णिमा, महापरब जग जानि।
तब आयों प्रभुधाम में, सन सम्मत सोइ मानि।।
तीस बरष की है बयस, जुगल मास दिन तीन।
एक भरोसो राम को, और आस मै छीन।।

अयोध्या में पहले ये स्वर्गद्वार पर रहे। वर्षाऋतु में वह स्थान पानी से भर गया। अतः अन्यत्र कुटी बनाने की चिन्ता हुई। अपने प्रथम ग्रन्थ 'अर्ज-पत्रिका' में इस समस्या को हल करने के लिये इन्होंने प्रभु से निवेदन इन शब्दों में किया है—

राम मोहि आसन सूमि बताबो ।
दूजो कौन जाहि गोहराबों ॥
कोउ कहै मेरो मंदिर छावो कोउ चहै टहल कराबो ।
कोउ कहै कछ देहु रहौ तब का देक समुझावों ॥
कोउ खातिर करिक ले आवत तह मेरे मनिह न मावो ।
जब गृह रह्यों गूंथ निह बांध्यों अब तब बास कहावों ॥
कासे कहाँ कुटो मेरो छावो दरिब न वे बनवावों ।

अन्त में इन्होंने रामघाट पर रहने का निश्चय किया। वहाँ एक अशोकवृक्ष के नीचे गुफा बनाकर ये निलिप्त भाव से भजन करने लगे—

आसन है सन्तोष तख्त पर रामघाट के नाके हैं।
आप से आवे ताको पावे करत कभी नहिं फाके हैं।।
अब तो बादसाह लघु लागे जुगल माधुरी झांके हैं।
'बनादास' सियराम भरोसे अवध सहर के बांके हैं।।
तरु असोकतर है वर छाया लोटि पोटि रज घस्ते हैं।
दिल की सकल सियावर जाने नहिं काहू से वस्ते हैं।।
नेही नात कुटुम्ब न माने जगत भरोसी पस्ते हैं।
'बनादास' रघुनाथ आस यक माषत जो उर भस्ते हैं।।

कुछ दिनों तक अयोध्यावास करने के अनन्तर इनकी इच्छा देशाटन करने की हुई। इनकी तीर्थयात्रा का स्वरूप इस प्रकार था—

कासी से उठावें राम नाम लब लावे,

प्रागराज में अह्नावे चित्रकूट महँ आवई । नीमसार घावे हिय अति हरखावे,

छेत्र सूकर नहावै मनोरमा पर जावई ॥ मिथिला को पाय नहि आनँद समाय,

बक्सर बारानसी पुर कौसल चलावई । बदै 'बनादास' परिक्रमा को सरूप यह रीझै सियाराम मुँह माँगै सोई पावई ॥

पर्यटन समाप्त होने पर ये फिर अयोध्या लौट आये और रामघाट बाले अपने पुराने आसन पर रहने लगे। परमहंस सियावल्लभशरण जी से, जिन्हें इन्होंने सद्गुरु माना है, इनकी भेंट इसी स्थान पर हुई। उनसे इन्होंने भित्त, ज्ञान और योगसाधना का सम्यक् ज्ञान प्राप्त किया। उन्ही की प्रेरण से ये 'अजगरवृत्ति' धारण कर चौदहवर्षींय कठोर साधना में निरत हुए। इनकी प्रतिज्ञा थी—

देहों देखाय महातम नाम को तो जन राम को हों सुचि सांचो । आस औ वासना के बिस ह्वं जग में नट माफिक नाच नं नाचो ।। 'दासबना' कलिकाल कराल में, नातों अहै सब साधुता कांचो । है दसरथ्य के लाल ही को बल विष्णु विरंचि महेस न जांचो ।। चौदह वर्ष व्यापी राम नाम साधना में इनके आदर्श भरत थे। 'बनादास' जी का विश्वास था कि जिस प्रकार १४ वर्ष तक निन्दिग्राम में तपोमय जीवन व्यतीत करके भरत ने अपने आराध्य राम का साक्षात्कार प्राप्त किया था उसी भाव को धारण कर तपश्चर्या करने से आज भी राम का दर्शन हो सकता है—

चौवह वर्ष को राम गये बन सूप तजे तन जान जहाना। औष निवासी सहे सब संकट के तब औ बत-संजय नाना॥ लक्ष्मण औ सिय संग गये सये सस्म घरे महँ भतं सुजाना। 'दासबना' सनबंध जो राम से तौ किन लीजिये पंथ पुराना॥

चौदहवर्षीय तपस्या की समाप्ति पर इन्हें इष्टदेव ने साक्षात् दर्शन देकर कृतार्थ किया। 'आत्मबोध' में इस घटना का वर्णन करते हुए ये लिखते हैं --

> करुनामय रघुबंसमिन, सिंह न सके यह पीर। हृदय कमल बिगसित भयो, प्रगटे सिय रघुवीर।। अरुन चरन पंकज बरन, कल कोमल नवनीत। सूरित में आयो जबै, नास भई भवभीति॥

'बिसमरन सम्हार' की निम्नांकित पंक्तियाँ भी इसी ओर संकेत करती जान पड़ती हैं—

जुग-जुग बिरद बिराजत नूतन श्रुति पुरान मुनि गावैं।
अधम उधारन पिततन तारन असरन सरन बतावैं।।
सो भिर नैनन आजु बिलोके पाये निज मन माना।
'बनादास' प्रभु कृत किमि गोवे ताते प्रगट बखाना।।
महल तिमँ जिला अति मुखदाई मुक्ति तख्त तहँ राजे।
उपमा हेरे मिलत न कतहूँ किव को बिद मित लाजे।।
राम कृपा ते किर बहु साधन सिद्धि अवस्था पाई।
कोटिन मद्धे को असन्त जन जहाँ बिराजें जाई।।
मुक्ति तख्त पर सान्ति बिछोना ज्ञाननींद में सोवें।
'बनादास' बिज्ञान उसासें दुतिया कतहुँ न जोवें।।

'बनादास' जी की अन्य कृतियों में प्राप्त ब्रह्म-संस्पर्श एवं दर्शन विषयक ये पंक्तियाँ कितनी मर्मस्पर्शी हैं—

हम तो आतम राम हैं, मुद्ध सिच्चदानन्द ।
सेये सीताराम के, छूटि गयो भवफंद ।।
सेवत सेवत सेव्य के, सेवकता मिटि जाय ।
'बनादास' तब रोझिक, स्वामी उर लपटाय ।।
नाचत बीत्यो बहुत दिन, रोझ्यो नहिं रिझवार ।
'वनादास' तेहि नाच को, बार बार धिककार ॥
कला कुसल सो सुन्दरी, घूँघट को नहिं दीन ।
'वनादास' जाको अदा, एक ताल बिस कीन ।।

इसके परचात् रामघाट छोड़कर ये अयोध्या नगर में चले आये और वर्तमान 'तुलसी-उद्यान' पूर्व विक्टोरिया-पार्क की पिश्चमी सीमा से संलग्न भूमि पर एक मुराव की बाड़ी में रहने लगे। यहाँ कभी-कभी मौज में आकर ये गाया करते थे—

मूली के खेत में तस्त पड़ा है जवर कुरिया छाई है। 'बनादास' ताप मुख सोवें जान लोग मुराई है।।

बनादासजी को वह स्थान पसन्द आ गया। अतः मुराव की बाड़ी में ही एक किनारेपर उन्होंने अपनी एक छोटी सी फूसकी झोपड़ी बना ली और भजन करने लगे कालान्तर में मुराव ने बाड़ी करना छोड़कर उस भूमि को इन्हें सौंप दिया। इन्होंने कुटी को आश्रम का रूप देकर उसका नाम 'भवहरणकुंज' रखा। इसके बाद ये आजीवन इसी स्थान पर रहे—

कुँज मवहरन अवध मधि उत्तम अवसि मुकाम ।
को महिमा ताकी कहै रामजानकी धाम ॥
रामजानको धाम कामधुक् मोहि कल्पतक ।
'बनादास' मम हेतु और सारो जग थल मर्छ॥
पाये सब मन कामना एक गरोसे नाम ।
कुञ्ज-भवहरन अवध मधि उत्तम अवसि मुकाम ॥

'बनादास' जी के हाथ के लगाये अशोक, बेल और सिहोर के वृक्ष अब तक इस आश्रम में विद्यमान है।

कहते हैं एक बार रीवां के महाराज रघुराज सिंह अयोध्या आये। अनेक मन्दिरों और महात्माओं का दर्शन करते हुए जब वे 'भवहरणकुंज' के सामने पहुँचे तो हाथी से उतरकर आश्रम के भीतर गये। उस समय 'बनादास' जी अशोकबृक्ष के नीचे जमीन पर लेटे हुए थे। रघुराज सिंह को आते देख कर इन्होंने करवट बदल ली और उनकी ओर पीठ कर दिया। इस व्यवहार से खिन्न होकर रघुराज सिंह बिना प्रणाम किये तत्काल ही लौट पड़े रात में जब वे लेटे तो देर तक नींद नहीं आई। सो जाने पर स्वप्न में उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे किसी महात्मा की अवज्ञा करने के फलस्वरूप वे घोर क्लेश पा रहे हों। प्रातः काल ब्रह्ममुह्तं में ही उठकर वे 'भवहरणकुंज' आये और बनादास जी से अपने द्वारा किये गये उनके अपमान के लिये क्षमायाचना करने लगे। बनादास जी ने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा, जिसे मान की भूख नहीं, अपमान की परवाह नहीं, उसकी अवहेलना का अर्थ ही क्या ? फिर भी यदि तुमको अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ है तो उसे ही मेरी क्षमा समझो।' इसके बाद रीवाँ नरेश ने कुटी तथा मन्दिर के निर्माण के लिए बनादास जी के चरणों में १० हजार रुपये की दस थैलियाँ भेंट की। बनादास जी ने क्षत्रिय होने के ना । अपने को दान लेने का अनिधकारी कहकर उसे ठुकरा । हुए यह दोहा कहा-

जांचब जाब जमाति जर, जोरू जाति जमीन। जतन आठ ये जहर सम, 'बनादास' तजि दीन।।

महाराज रघुराज सिंह के बहुत अनुनय विनय करने पर इन्होंने 'भव-हरण कुञ्ज' में उस रूपये से एक राममन्दिर बनवाने की अनुमित इस शर्त पर दे दी कि उसका सारा प्रबन्ध रीवाँ राज्य की ओर से ही होगा, और इनका उससे कोई सरोकार न रहेगा। 'भवहरण-कुञ्ज-आश्रम' का वर्तमान रामजानकी मन्दिर उसी धन से निर्मित हुआ था।

महात्मा बनादास की लोकोत्तर सिद्धियों की चर्चा करते हुये 'अयोध्या का इतिहास' के रचियता अवधवासी लाला सीताराम ने लिखा है कि अयोध्यानरेश प्रताप नारायण सिंह 'ददुआ साहब' उत्तराधिकार सम्बन्धी अपने मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हार गये थे। उसके बाद प्रिवी कौन्सिल (लंदन) से उन्हें १८८९ ई० में बनादासजी की कृपा से ही डिग्री प्राप्त हुई थी (अवध की ज्ञाँकी, पृ० ५)। इस सम्बन्ध में बनादास जी की निम्नाङ्कित पंक्ति द्रष्टव्य है— 'वारिस मान प्रतापनरायन दासबना अस खाँचत लीके' (दामदुलाई छंद १४)।

इसके पश्चात् 'बनादास' जी का शेष जीवन इसी आश्रम में आराध्य के ध्यान और उनकी लीलाओं के गान में बीता —

बसै अजोध्या थाम, कहीं नहि बाना जाना ।
एक राम को नाम, और नहि जान जहाना ॥
कबहुँ ब्रह्मरस मत्त कबहुँ कृत सर्गुन ध्यानै ।
कबहुँ नाम असमरन कबहुँ बर लीला गानै ॥
याते अपर मुकाम नहि, निज सम्मति साँखी अहै ।
कह 'बनादास' प्रभु निज दिसा देहि जाहि सो निबंहै ॥

एकान्तसेवी होते हुये भी कठोर तपक्चर्या द्वारा प्राप्त सिद्धियों के कारण धीरे धीरे इनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि अपने समय में ये अयोध्या के मूर्धन्य संत माने जाने लगे —

काल को करतब अतिबल मारी।
सातपुरी को माथ अवधपुर तह प्रभु अधिक प्रमाव पतारी।।
जोगी जती साधु जन पूजे राजन को सिर पद पर डारी।
तीरथ धाम समाज सुजन को तह सब ऊपर कीन खरारी।
'दासबना' निज कृत निह मानत सब महिमा रघुनाथ तुम्हारी।।

अपने कुल में तो ये ब्रह्म के साक्षात् अवतार रूप में पूजे जाने लगे। बनादास जी के समकालीन, उनके सगोत्रीय किव विसेसरसिंह का कथन है—

> बकारो वास्देवश्च ना च नारायणो मतः। बामोदरो दकारश्च साकाराय नमोस्तु ते।। बन्दौं 'बनादास' पद, कुल में कमल प्रकास। पित्र सबै मव पार मे, हरिपुर करत नेवास।।

जीवन के अन्तिम समय में रोगों के आक्रमण से बनादास जी को अपार कष्ट हुआ। एक साथ ही गठिया, शीत ऊर्ध्ववायु और बवासीर के प्रकोप से इनका शरीर जर्जर हो गया। इस दशा में भी इस्होंने रोगमुक्ति के लिए न तो तांत्रिकों एवं पंडितों की शरण ली और न वैद्यों के ही दरवाजे खटखटाये। सभी प्रकार से उपायणून्य होकर ये नामजप में लीन रहे—

मंत्र जंत्र तंत्र जरी बूटी न बवाई जानों, बंद द्वार जात न उपाय सब तजे हैं। साधन न दूसर सपन माहि जानों कोई, करम बचन मन राम नाम भजे हैं।।

इसी नाम महौषिध का सेवन कर ये माता सीता की कृपा से शीध

तन रोग मन रोग भव रोग सूरि मागे,
लोगे सूल सत्रु न एकौ बर्च जोग है।
लौनासुर माफिक निपात कियो बांको बीर,
प्रिय रघुबीर हते तिहूँ ताय भोग है।।
'बनादास' जालिम हुकुम रघुनाथ जू को,
अब आवं लायक न गये सब रोग है।
वस्तर सर्व अङ्ग जङ्ग करि सके कौन,
दौन दुख दारिद सिया को नियोग है।

शारीरिक व्याधियों का नाश इनके तपोबल और आराध्य की कृपा से हुआ है, इसका प्रचार होने पर लोगों में रामभिवत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और निंदकों को अपनी करनी पर पश्चाताप होगा, बनादास के लिये यह अपार संतोष की बात थी—

भयो रोग निर्मूल अब, जानि ईस अनुकूल । 'बनादास' अनन्द अति बिगरों बैठो तूल ॥ बिगरों बैठो तूल ॥ बिगरों बैठो तूल भूल मिटिहै सब केरी। देखिहैं देह निरोग जोग महिमा हिय हेरी॥ तब निदा करिहैं कवन राम श्रवन जनु सूल। भयो रोग निर्मूल अब जानि ईस अनुकूल॥

इस प्रसंग पर लिखे गये 'हनुमंतिवजय', बजरंगिवजय', 'रोगपराजय' आदि ग्रंथों में 'बनादास' जी ने रामदूत हनुमान के द्वारा रोगों का मूलोच्छेद बताया है। अपनी अन्तिम रचना 'रोग पराजय' में इन्होंने उसका समय भाद्र कृष्ण दशमी सं० १९४१ दिया है—

संवत नौ से सहस है पुनि यकतालिस साल। सान् बारह से बान्बे रोगोंह खायो काल।। दूरि भयो सब सूल असित भावों है दसमी। भाषत पोढ़ी पैजा सित बातें हैं कसमी।

इसके परचात् ये आठ वर्ष तक और जीवित रहे। किन्तु इस बीच इन्होंने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। 'भवहरणकुञ्ज' में ही चैत्र शुक्ल सप्तमी सं० १९४९ को ७१ वर्ष की आयु में इनका साकेतवास हुआ और इस प्रकार साधना के आरम्भ में की गई प्रतिज्ञा पूरी हुई——

> है मेरो याही मतो, जो पुरवे रघुबीर । जियों राम रिट अवध में, मरों तो सरजू तीर ॥

> > —भगवती प्रसाद सिंह

#### विषय-सूची

| १- गुरु प्रभाव निरूपण अङ्ग | •••   | ***          | •          |
|----------------------------|-------|--------------|------------|
| २- भव अङ्ग बिमोचन अङ्ग     |       | •••          | 4          |
|                            |       | •••          | 10         |
| ३- चानक निरूपण अङ्ग        | • • • | • • •        | 80         |
| ४- मन निरूपण अङ्ग          | •••   | • • •        | २३         |
| ५- सुमिरन निरूपण अङ्ग      | •••   | • • •        | 20         |
| ६- बिचार निरूपण अङ्ग       | •••   |              | 34         |
| ७- गुनबृत्ति निरूपण अङ्ग   |       |              |            |
| ८- कॉल निरूपणअङ्ग          | • • • | • • •        | 30         |
| ९- मतवाद उपराम निरूपण अङ्ग | •••   |              | 8          |
| १०-तत्व निरूपण अङ्ग        | ∘ ♦ ♦ | ••=          | 86         |
|                            |       | • • •        | 80         |
| ११-साधुता निरूपण अङ्ग      | •••   |              | 48         |
| १२-सन्त सेवा निरूपण अङ्ग   | •••   | •••          | ५६         |
| १३-सन्तलच्छन निरूपण अङ्ग   |       |              |            |
| १४-सन्तोष निरूपण अङ्ग      | •••   | • • •        | 40         |
| १५-प्रारब्ध निरूपण अङ्ग    | • • • | <b>4 * °</b> | <b>६</b> १ |
| १६-भरोस निरूपण अङ्ग        |       | • • •        | ६३         |
| १७-बैराग्य निरूपण अङ्ग     | •••   | • •          | ६८         |
| १८-उपासना निरूपण अङ्ग      | • • • | * * *        | ७५         |
| १९-फकीरी निरूपण अङ्ग       | • • • | • • •        | 68         |
| २०-सूरत निरूपण अङ्ग        | • • • | • • •        | 66         |
| २१-भिवत निरूपण अङ्ग        | • • • |              | 93         |
| २२-अवस्था भेद निरूपन अंङ्ग | • • • | • • •        | ९६         |
| २३-जगत् मिथ्या निरूपण अङ्ग | •••   | •••          | 99         |
| २४-नि:कामराज निरूपण अङ्ग   | •••   | •••          | १०१        |
| २५-ज्ञान निरूपण अङ्ग       | • • • | •••          | १०४        |
| २६-विज्ञात निरूपण अङ्ग     | • • • | •••          |            |
| २७-सान्ति निरूपण अङ्ग      | ***   |              | 200        |
| 1                          |       | •••          | 283        |

## **बिसमरन-सम्हार** %

\* श्री गुरुचरनकमलेभ्यो नमः \*

अथ बिसमरन-सम्हार ग्रन्थ लिख्यते। दोहा-सन्त गुरू पद बन्दिये, बहुरि जानकी राम। सत् चित् घन आनन्द जो, ताको करत प्रनाम ।। १।। सो सरूप बिसमरन भो, जा बिन लहत न पार। 'बना दास' बिनती करें, ताको करो सम्हार ॥ २॥ प्रकृति केर परपंच सब, फैलि रह्यों चहुँ ओर। दिनमनि द्यौस निहारि जिमि, तिमि आतम भ्यौ भोर ॥३॥ भूल्यौ काल अनादि ते, आतम अपनो रूप। हरि गुरु सन्त सरन भये, पार्व रूप अनूप।। ४।। गुरु से दाता ना कोई, गुरु से बन्धु न आन। गुरु से देव ना दूसरे, गावत बेद पुरान ।। १ ।। गुरु बिन भवनिधि ना तरे, जतन करे कोउ कोटि। गुरु भक्ती को जानिये, सब दिन सब से मोटि ।। ६ ।। गुरु कृपा बिन सुख नहीं, 'बना दास' तिहुँ काल। िनिश्चै जानी गुरु कृपा, ब्रह्मानन्द बहाल ॥ ७॥ गुरु दाया अनुभव उदे, राम रूप को लाह। 'बना दास' श्री गुरु कृपा, रहै न एकौ चाह।। द।। गुरु प्रसाद ते चारि फल, करतल आवत हाले। 'बना दास' श्री गुरुकृपा ते, मेटत सकल कुचाल ।। ९ ।। 'बना दास' गुरुकुपा ते, लहै ज्ञान बैराग। राम भक्ति अति सुलभ है, गुरु कृपा बड़ भाग ॥१०॥

गुरु-पद-पदुम-पराग की, महिमा है अति भूरि। सब साधन की सिद्धि है, वेत फंद भव तूरि ।।११।। गुरु मुख चन्द सरीज से, कष मन मधुप चकीर। निसि बासर सूरति रहै, गुरु मूरति की ओर ॥१२॥ गुरु गुन अगम समुद्र है, कोउ न पावत पार। सारद सेस न कहि सकैं, 'बना दास' बुधि बार ।।१३॥ श्रुति पुरान को अगम है, गुरु पद पदुम प्रभाव। किब कोबिद सकुचात सब, 'बना दास' किमि भाष ॥१४॥ तिहुँपुर हेरे ना मिलै, उपमा श्री गुरुदेव। 'बना दास' गुरु कृपा, ते, जानि सकत को उभेव।।१४॥ सात दीप हेरा भले, सात समुन्द्र थहाय। सोधा सात पताल को, सात स्वर्ग सुधि पाय ॥१६॥ गुरु पद पूजा जोग नहिं, ठहरी बस्तु अमोल। कहें सुबरन सुम्मेर गिरि, कहें घुँगची की तोल ।।१७॥ ह्वैक दीन पुकारिये, सरन सरन निसिबार। त्राहि त्राहि आरत हरन, कछु न जोग सरकार ।।१८॥ रोम रोम रिनिआ सदा, पूजा पूर न दीन। निजदिसि ते मन कीजिये चरन कमल जल मीन ॥१९॥ सुक्ख जन्म श्री गुरु दिये, दिये भक्ति बिज्ञान । भव बंधन काटे भले, श्री गुरु पुरुष पुरान ॥२०॥ गुरु बिभूति केहि बिधि कहौं, पाये मुख नहिं कोटि। मन मलीन, एक बदन, ताप मित अति खोटि ॥२१॥ कर्ता भर्ता भोगता, तुमही सब परकार। 'बना दास' बलहीन को, बेगि लगाये पार ॥२२॥ कोटि जनम लै पचि मरै, गैल परै नहिं सूझि। 'बना दास' बिन गुरु कृपा, टिकैन अंतर बूझि ॥२३॥

सिंघ करत गुरु भेंडिते, बहुरि रंक ते राव। स्वान ते बाछा करत हैं, ऐसा अगम प्रभाव।।२४॥ जो नेवछावर कीजिये, ऐसी कोटि शरीर। तौ श्रीगुरु से उरिन नहिं, जिन मेटे भव पीर ।।२४।। ब्रह्म गुरू गुरु राम है, गुरु है सकली देव। फेरि न दूसर पूजिये, जब करिये गुरु सेव।।२६॥ मलयागिरि को त्याग करि, मूरुख खोजत बास। दूसर साधन देव कस, जब हाजिर गुरु पास ॥२७॥ परतिष्ठ स्वामी छाँडिक, मूरति पूजन जाय। जब पायस भोजन करै, तब निहं खरी सोहाय।।२८।। चहुँ जुग, चहु श्रुति, काल तिहुँ,लोक तीनिहूँ माँहि। 'बना दास' वादे कहैं, गुरु समान हित नाहिं।।२९॥ कृपा बिना गुरु देव के, सरै न एकी काम। 'बना दास' सपने नहीं, द्रवैं जानकी राम।।३०।। 'बना दास' श्री गुरु कृपा, मेटत भाल कुअंक। लोकहुँ बेद प्रमान है, सेवत सुजन निसंक ।।३१।। गुरु चरन में सीस दै, करैं जो मरजी सोय। यक उत्तर औ प्रश्न करि, खड़ा बस्तु पर होय।।३२॥ यक निज मन को लेत है, अवर तर्ज सब अंग। तीनि भाँति को होत है, 'बना दास' सत्संग ।।३३।। दुनियादार सरन भये, श्रवन मंत्र सुनि लीन। जाको जैसो भाव है, सो तसि भक्ति कीन ॥३४॥ राम एक गुरु एक हैं, चेला सब कोइ होय। भाव भेद सत्संग में, बस्तु बतावत सौय।।३४॥ जाको जैसा भाव है, ताको तैसा स्वाद। खेत कोह को जात परि, काह केर अबाद ।।३६॥ कहुँ गुरु जब लायक मिले, तब पावे गति सोय। लायक चेला गति लहै, गुरु चाहे तस होय।।३७॥

लच्छन श्री गुरदेव के, को कहि जावे पार। पार लगावत है सोई, जो उतरा संसार ॥३८॥ लच्छन आगे सन्त के, बहुरि करब निरधार। सो बिचारि गुरु कीजिये, सेय होय भवपार ॥३९॥ चेला उतरन जोग है, गुरु चाहे तस होय। काज आपनो सारिहै, राम रूप गुर सोय।।४०॥ ताते जस गति सिष्य की, तस विधि करै निषेद। जब सरनागत ह्वं गयो, ईस कहै गुर बेद ॥४१॥ गुरु मूरित सब ध्यान में, पूजा मैं गुरु पाय। सकल मंत्र में गुरु बचन, कृपा परम पद आय ॥४२॥ गुरु गरीब नेवाज हैं, गुरू सरनागत पाल। निजदिस सदा सम्हारिहै, 'बना दास' बुधिवाल ॥४३॥ गुरु दाता जुग चारि है, चेला सदा भिखारि। जो गुरू दिसि इरषा करै, परै सकल विधि हारि ॥४४॥ नारद गुरु धीमर किये, भे भवसागर पार। जानि बूझिक जो करें, सो न पर मझधार ॥४५॥ धनि धनि जग गुरु सूर दुति, बचन मोहनिसि नास। अनुभव उपजत सद्य ही, सिषि मन कमल बिगास ॥४६॥ 'बना दास' पारस गुरू, अन्तर बड़ो अनूप। पारस कनक कुधातु कर, गुरू आपनो रूप ॥४७॥ बादशाह नृप सुर पितर, निज सम करत न कोय। अभि अन्तर सबके रहत, मम समता किमि होय ॥४८॥ यदि रुचि श्री गुरदेव में, पुनि दूजे रघुनाथ। बरबस अपनो रूप करि, जीवहि करत सनाथ ॥४९॥ यह स्वभाव गुरु-राम को, जीव ब्रह्म करि देत। अपर सकल कँगले अहैं, इरषा बस्य अचेत ॥५०॥ जथा नृपति कोउ रंक को, निज सरूप करि लेत। तैसे गुरु रघुनाथ जू, जीव ब्रह्म करि देत ॥५१॥

निज सरूप जबहीं लहा, तबहीं पूरन काम।

'वना दास' तहँ एकता, चेला गुरु और राम।।१२॥
कला कुसल जानत सोई, सुनि अचर्ज सब कोय।
'बना दास' सम्हर परे, एक रूप सब कोय।।१३॥
इति श्री बिसमरन सम्हार गुरु प्रभाव अंग निरूपन नाम प्रथम विश्राम।

दोहा-अपने-अपने रूप में, परा सबन को भूल। आन कहे कछु ना बनै, कलि कीने प्रतिकूल ।।१।। किल कुचाल कहँ लौ कहौं, किहे धरम बिपरीति। 'बना दास' ब्याकुल जगत, फैली अकथ अनीति ॥ २॥ दया न लागत दुष्ट के, कुआँ मिलाई भंग। मर्म न कोउ कह काहु सन, सबको मन बदरंग।। ३।। किल कुचाल चक्की चल, दरे जात सब लोग। 'बना दास' हरि की कृपा, बचै कील संजोग।। ४।। चौपाई-जोभ लिंग औ राग औ देषा। अह संकल्प विकल्प बिसेषा।। हरख सोक अरु मानपमाना । अस्तुति निन्दा ज्ञान अज्ञाना ।। ५ ।। आसा त्रिस्ना जोग बियोगा। हानि लाभ औ दुख सुख भोगा।। स्वर्ग नकं पुनि बूड़ा तरा। धनी निरधनी जनमा मरा।। ६॥ मात पिता औ पंडित मूरुष। भला बुरा औ स्त्री पूरुष।। दाता मँगता रैयत राजा। रीति दिवस औ काज अकाजा।। ७।। रूप कुरूप ऊँच अरु नीचा। कंचन काँच, सुखाना सींचा।। सीत उस्न पुनि छुधा पिपासा । वस वहुत काहू को नासा ।। ८ ।। लोभ मोह अरु काम औ क्रोधा । दूबर-मोट, अबल कोउ जोधा ।। यहि बिधि चक्की कोटिन चलै। जुग पट भीतर सब जग दलै।। ९।। कियुग पीसन हार कठोरा। नहिं मानै कछु बिनै निहोरा।। कृपा राम की कील उबार । अवर सकल को पीसे मारे।।१०।। बना दास' उबय्यौ तेहि राहे। कृपा जानकी नाथ निबाहे।।

निज सरूप में ठाव बतायो। ताते परम सान्ति को पायौ।।११॥ दैत दुकाल ख्याल सम तीता। रहीं न काहू का अयभीता।। आसा नदी मनोरथ नीरा। त्रिस्ना तीव भँवर गम्भीरा।।१२॥ लोभ लहिर सुभ असुभ किनारे। राग देष संगम जनु नारे।। सुख इच्छा कहुँ मिलत न थाहा। अरु अभिमान चौंड़ई चाहा।।१३॥ मोह बाहनी बरनि न जावं। धीर बिवेक बिटप भहरावं।। इरषा पंक न उमसन देई। सोच साँप बरबस धरि लेई।।१४॥ इरषा पंक न उमसन देई। सोच साँप बरबस धरि लेई।।१४॥ संसै ग्राह ग्रसे बरियारा। मकर महाभय अति बिकरारा।। भर्म सूँस अरु कमठ कुतकी। कपट जोंक जानहु सुठि बकी।।१४॥ भेक पखंड सेवार दंभ दल। बहु बासना सो अमित जीव जल।। फेना सम निन्दा पर बहुती। कूटि मसखरी संबुक सूती।।१६॥ दोहा—सोक औ चिन्ता कुंड हैं, जहाँ तहाँ गम्भीर।

'बना दास' जामें परे, कबहुँ न लागे तीर ।।१७।।
चौ०-दस इन्द्री कानन तट भारी। सिंघ बाघ गैंडा करि कारी।
अन्तः कर्न चारि सो जानो। प्रान पहार कठिन करि मानो।।१८॥
मतसर दर्प दैत दानव गन। कर्म जाल बहु जाति बृक्ष बन।
ढाइनि चुरयल क्षुधा पिपासा। निद्रा ठिगिनि लिये बनवासा।।१९॥
जरा ब्याधि पुनि रोग अपारा। बौछी सर्प को बरने पारा।
काम बराह कोघ रिल् जानो। मर्कट बिक सुभाव बहुमानो।।२०॥
ससक सृकाल मृगा वहु जाती। सो चितवृत्ति अनेकन भाँती।
बहरी बाज गीध गति भारी। चील्हि उल्रूक सो अमिष अहारी।।२१॥
बहु खग कठिन काल सम नाना। पंच विषय जानहु परमाना।
माया रज़नीं अति अधियारी। कलि कुचाल बंचास बयारी।।२२॥
दामिनि से संकल्प बिकल्पा। दम-दम दमकत थिर नहिं अल्पा।
चवरासी जनु मघा नखत झरि। जम जातना बज्ज पाहन परि।।२३॥
तामें परिगो जीव अबुझा। मारग नाव न बेरा सूझा।
वार-वार बहु करत बिचारा। कवनिज भाँति न सूझै पारा।।२४॥

श्रुति औ सास्त्र पुरान अपारा । मनह काल यक जाल पसारा । जस छोरे तस बाझस जाई । दिन-दिन अधिक-अधिक अरुझाई ॥२४॥ अति बिसुद्ध गुरु सरनहि आवे । तन मन धन से प्रीति लगावे । कपट बिहाय अपनपो देई । मन कम बचन सदा पद सेई ॥२६॥ जो कछु गुरु उपदेसे ज्ञाना । सो सब करे सिष्य हरषाना । गुरु को परमेश्वर करि माने । मानुष भाव भूलि नहिं आने ॥२७॥ साधन सिद्धि भेद सब पाई । मन कम बचन चले लवलाई । सपनेहु अवर भरोस न लावें । ह्वं अनन्य वाही मग धावे ॥२८॥ तव भव नदी पार सो जावे । बहुरो जगत जनम नहिं पावे ॥ दोहा—अवरि जतन कोटिन करें, कबहीं लहै न पार ।

'बना दास' श्री गुरु कृपा, है विसमरन सम्हार ॥२९॥ चौगला-निति निर आसी मुक्त बिलासी पर बासी तहि कासी।

'दास बना' नाहीं सन्यासी अति ही परम प्रकासी ॥३०॥
रोम रोम से प्रान कढ़ें जब तब सरीर यह छूटें।
प्रति रोवां बीछी की पीड़ा बाँस गिरह सम कूटें ॥३१॥
अति ही भारी सुकृत काहु को होइ तौ कम परि जावै।
ना तौ कमी होन माफिक निंह अति दुख तन छिटकावै॥३२॥
जनमत समय जंत्र जनु जन्ता खींचत अति दुख पाई ।
रोम रोम पीड़ा से ब्याकुल इहाँ लोग सब गाई ॥३२॥
मल औ मूत्र रक्त औ पीब के बीच उर्ध गित रेवा।
को तहँ थैली माँहि कसा अति कार्टाह कृमि बहु भेवा॥३४॥
ताता तीता खाटा खारा जननी की रुचि भारी।
जो कछु भोजन करत रैन दिन देत देह सब जारी ॥३४॥
अकथनीय दारुन दुख भीतर अमित जनम सुधि आई।
ताहि त्राहि करि हरिहि पुकारत कृपा करहु रघुराई॥३६॥
पार करहु यहि दुख सागर से अब निसि बासर भजवै।

ककुर चोट सिरस व बातें भूलि गई इहाँ आये।
जब से होस सम्हारेहु जग में तब से पाप कमाये।।३६॥
भव सिरता को दु:खप्रवल अति सो प्रथमहि कहि आये।
तामें वहे फिरत निसि वासर सपनेहुँ सुख निह पाये।।३९॥
श्रुति पुरान सद्ग्रन्थ अनेकन सास्त्र सकल कहि हारा।
श्रीमुख सन्त गुरु उपदेसत मानि के भला तुम्हारा।।४०॥
गादर बैल सिरस ना बेधत तोको चोट अभागी।
अजहुँ भला सबेरा समुझे जाई सरन हरि लागी।।४१॥
सकल भाँति से भला होइगो आँखि मूँदि जो धावै।
येहि मारग सपनेहु भय नाहीं किब कोबिद मुनि गावै।।४२॥
जो कोइ समय पायकै चूकत ता सम मन्द न कोई।
छूटा तीर हाथ निह आवत जानि लेहु सब सोई।।४३॥

चौ०-बालापन खेलत में बौता। जुबती आह जुवापन जीता।।

मिद्ध बयस में गे बवराई। घरनि धाम धन हेत गँवाई।।४४॥

जब बरबस आई बिरधाई। तब से चिन्ता अधिक जनाई।

इन्द्री सिथिल दन्त भे भग्ना।दिन प्रति होत सोच में मग्ना।।४५॥

श्रवण न सुनत नयन निंह देखा। डोलन लागे सीस विसेखा।

मल औ मूत्र न जात सम्हारा आँखि ते कीचर मुँह बह लारा।।४६ जो तन धरि के पाप कमाये। ते तेहि समय चित्त चित्र आये।

आगे जम जातना जनावै। चवरासी की डर अति आवै।।४०॥

निसदिन रहै सोक में डूबा। स्वास स्वास पर अति ही ऊबा।

जिनलगि निज परलोक बिगारा।सो बचनन ते छाती जारा।।४६॥

खैर ख्वाह बहुतो कर बूढ़ा। स्वान से करिह निरादर मूढ़ा।

खान पान सुख पावै नाहीं। कब मिरहें सब कहत सदाहीं।।४९॥

चौगला-मानुष तन गुन ज्ञान खानि है देवन दुर्लभ माना।

सूकर स्वान सृकाल सरिस खर किमि खोवत बवराना ॥५०।

'दास बना' कर जोरि निहोरत कुसल सरन हिर आये।

फिरि चवरासी परे न छुट्टी बहुरि न बनिहि बनाये।।११।।

आजुइ काल्हि कहत दिन बीते तिसरेउ पन नगचाना।

अजहूँ मानहु कहा सबन को सिर पर काल तुलाना।।१२।।

यक दिन लेइहि आइ अचानक तब न चिलिह चतुराई।

तीतर बाज, बिलारी मूसा जिमि बक मछरी खाई।।१३।।

जयौं बिक बकरी को ले भागत गरुल सांप गहि मारा।

ऐसो काल घात करिहै जिमि केहिर हिरन पछारा।।१४।।

बेगहि सरन होहु रघुबर के भजन करहु दिन राती।

सब दिन सन्त पुकारत आये समव हाथ से जाती।।१४।।

दोहा-जनम सोइ पुनि जनम नहिं, मरन न मरन बहोरि। जनम मरन यह कवन है, होते जात करोरि ॥५६॥ जनिमकै जो जनमै नहीं, मरिकै मरे न फोरि। ताहि प्रले नहिं सिष्टि है 'बना दास' कह टेरि ।। ५७।। ताही को नर जनम है, अपर तेलि क बैल। चवरासी कोल्ह्र फिरैं, लादि चलैं नहिं गैल।।५८।। प्रले जानिये ज्ञान को, और सृष्टि अज्ञान। वोह माया परपंच है, नाना मत कर गान ॥५९॥ सकल प्रपंच मिटाइक, श्रुतिउ अन्त कह ज्ञान। नहिं कछ भया न होइगो, है सो ब्रह्म प्रमान ॥६०॥ नाना भाँति पुरान है, बरनत अमित प्रपंच। अन्ते सब कोउ ज्ञान कह, ताते जगत न रंच ॥६१॥ 'सर्वं खलिदं ब्रह्म' है, बेद बचन परमान। ' अज्ञानी के दिष्टि में, जगत छोड़ि निर्बान।।६२।। ज्ञान दिष्टि में जग नहीं, अज्ञानी केहि भाँति। देसकाल दिसि बिदिसि नहिं,कहा दिवस अफ राति ।।६३।।

सदा एक रस ब्रह्म है, दूजा नाहीं कोय। अब को कासो का कहै, रहै सान्ति में सोय।।६४॥ सोवत सान्ति सुषुटित महँ,मन बुधि वचन ते पार। हम हेरे ते मिलत नहिं, कवन करें निरधार।।६४॥

इति श्री बिसमरन सम्हार भव अंग बिमोचन नाम द्वितीयो विश्रामः।

#### 湯

#### 🔅 चानक निरुपण अंग 🍇

चौगला-श्रुति पुरान संतन को सम्मत भाषी पात न पच्छा। कहे जथारथ सब दुख पार्व मानै कोउ कोउ अच्छा ॥१॥ राँड़ रूपैया ईंटा चूना इन सबहिन को भच्छा। 'दास बना' रघुनाथ जानकी करौ हमारी रच्छा ॥२॥ कपट पखंड दंभ दल भारी सबहिन को छिलडारा। किल की कला कहाँ ली किहये पावत कोउ न पारा ॥३॥ पढ़ि पढ़ि बेद बहैं सब पंडित अवर को कौन बिचारा। 'दास बना' मोहि समुझि परा अस उबरिहि नाम उबारा।।४॥ भेष भूरि सब जग में भारी साधन सार न हेरे। सुख के हेत उपाय अनेकन सदा आस के चेरे ॥५॥ जहँ सतसंग भजन रघुंबर को जात न वाके नेरे। 'दास बना' कोऊ जन उबरैं उर पेरक के पेरे।।६॥ दूनिया अन्न बिना मरि जावै धनी भये मठ धारी। खाहि पेट भर करहि न कष्टा सोवहि टाँग पसारी ॥७॥ बहु बेबहार माहि मति माती देहि साधु को गारी। 'दास बना' दिन बादि जात निहं सुमिरत अवध बिहारी ॥८॥ कहन सुनन को साधु कि सेवा निज सेवा करवावें। करें लोक निर्वाह भली बिधि परमारश किमि पावें ॥९॥

सुद्ध बृत्ति बिन स्वाद मिलत नहिं दुनिया बहुत चेतावे । अपना चेत करत नहिं कबहीं ताते मुख नहिं आवे ॥१०॥ बेष वनाये अति निवृत्ति को ते प्रवृत्ति को साधें। दोऊ ओर से आगि लागि को तन मन इन्द्री बाँधें।।११।। जे गरीब ते अन्न के दुखिया हरि पद को अवराधैं। कोऊ कोऊ रहे भोर नषत से जासु भार हिर काँधैं।।१२।। यह बिसमरन सम्हार यही हित निज-निज भूल सम्हारै। संसारिन को भूल सिन्धु सम को कहि पावत पारै।।१३।। जो सम्हारे सोई सुख पावै तासे भले बिचारें। 'दास बना' उर पेरक भाषत मम गुन दोष नेवारें।।१४॥ यह जग भूल सराय सनातन भूलि जात सब कोई। 'दास बना' भूलत निहं सोई राम कृपा जब होई।।१५।। उर में बैठा करत पेरना फेर परे केहि भाँती। धोखेहु कृपा करत जेहि ऊपर तेहि जोगवत दिन राती ॥१६॥ ज्ञान चिराग बारि उर अन्तर अति ही करत उजेरा। 'दास बना' यक राम नाम है भवसागर का बेरा।।१७॥ ताको छोड़िअवर मत भटकै सोई अति मतिहीना। 'दासबना' नहिं पार होय जग अति ही दिन दिन दीना ॥१८॥ विना सुराई साधु पनाहै अति दुख रूप समाना। कादर प्रान छाँडिक भागत कटि न सकत मैदाना ॥१९॥ सूर मरत उत्साह सहित रन सती जरत अनुरागी। 'दास बना' सुरलोक सिधारत तिहुँ पुर कीरति जागी ॥२०॥ ऐसेहि ज्ञान विराग भक्ति बिन भेष भाँड़ को स्वाँगी। श्रीति प्रतीति सार नहिं सपने पेट भरहिं जग माँगी ॥२१॥ कोई कोई रघुबर के प्यारे नहीं खेत से टरते । • सीस उतारि घरें घरनी पर कतल मोह दल करते ॥२२॥ तिनका सुजस तिहूँ पुर जगमग जनम लाह उन लीना। 'दास बना' श्रीराम नाम में मन कीने जल मीना ।।२३॥

ज्ञान बिराग भिक्त के आकर साध रही नहिं कोई। जीवन मुक्त भये याही तन दरसन दुर्लभ सोई ॥२४॥ चारि पान के आड़ बिकाता ढोली भर सब जाने। पीछे भेष निबहता सब दिन जे हरि हाथ बिकाने ॥२५॥ पूजन हेत सबै हरि जन हैं सेवैं लेड मज्री। 'दास बना' निस्चे तिनसे है मुक्ति पंथ अति दूरी ॥२६॥ हाथी दांत खान को और औ देखन को दूजा। तैसे महल जमाति बाँधि कै लेहि भली बिधि पूजा ॥२७॥ राम रंगीले की गति न्यारी बोई मुक्ति के दाता। 'दास बना' रघुनाथ मिला चहै जोरै तिनसे नाता ॥२८॥ पूरन भागि मिलै काहू को तन की तपन नेवारै। 'दास बना' दाया करि जग में आरत जन को तारै।।२९॥ अति सुख रूप दया के सागर द्वैत दिष्टि जेहि नाहीं। इन्द्रीजीत अकिंचन अद्भुत जाहि नहीं कछु चाही ॥३०॥ सीतल सान्ति सरल समता रित अतिहि सुहिद सबही के। गूढ़ गम्हीर बचन सित बोलैं दुखी नहीं कबहीं के ॥३१॥ रूप कुरूप ऊँच औ नीचा यह कबहीं न बिचारें। सब घट देखत एक आतमा दुतिआ दिष्टि निकारैं।।३२॥

चीपाई-दुनिया करें सो साधू करें। साधु बेष सो नाहक धरें। तन मन औ इन्द्री बिस करें। कछु कामना न उर में धरें॥३३॥ राग देष परि हरें बिसेषी। आसा दिब्टि सपन नहिं देषी ॥३४॥

दोहा-तन मन इन्द्री बासना, आसा भै सन्देह।
राग देष गुन दिसि मरे जीवत पार्व गेह।।३४।।
धीरज घरम सम्हारि कै, राम सरन सिर देय।
'बना दास' बदिकै कहैं, सोइ परम पद लेय।।३६॥

चौगला-इन सबहिन से पार होब जो सोई परम पद होई। अवर न कतहूँ आना जाना जानि लेहु सब कोई ॥३७॥ होडा-पोल पाल की बातनहिं हार एक्ट कर

दोहा-पोल पाल की बातनहिं, डार फरत कहुँ मुक्ति। जिअत मरे बिन ना मिले, करो करोरिन जुक्ति ॥३८॥ मुक्ति कामना जो करै, सो जीवत मरि जाय। 'बना दास' समुझे बिना, नाहक भटका खाय ॥३९॥ राम भक्ति जो कोउ चहै, सोऊ जियत न होय। जब लै दूजी आसरा, तब लै मिलै न सोय ॥४०॥ ताते दोनौ एक हैं, ज्ञान भक्ति नहिं आन । मिले न जीवत मरे बिन, जानत संत सयान ॥४१॥ साधु होय संचै दरिब, सो मिर होवै साँप। जो स्त्री को सँग करें, नरक रूप सो आप ॥४२॥ जो प्रापित नाहीं अहै, दाम चाम में प्रीति। तब लगि साधू मानना, 'बना दास' बिपरीति ॥४३॥ लिंग जी भअति ही प्रबल, तिहुँ पुर किये बेहाल। 'बना दास' जीते जोई, ताहि कहा किल काल ॥४४॥ जीभ लिंग जीते नहीं, साधुपना धिरकार। 'बना दास' संसार में, जनमै बारै बार ॥४५॥ जमपुर में सहै जातना, भई फायदा कौन। 'बना दास' दुनिअ भला, अपने घर पर जौन ॥४६॥ डौल बानाये हंस को, कौल से चूका जाय। 'बाना दास' बागुलै भला, परगट मछरी खाय ॥४७॥ चोर से नीका साहु है, इहीं उहाँ बरियार। साहु बना चोरी करै, तेहि धृग बारहि बार ॥४८॥ बाहर बाहु परदा करें, औ बाँधत मरजाद। अन्तरजामी राम हैं, यामें कवन संवाद ॥४९॥ जाको गुरु पूरा मिला, ताको पूरा काम।

'बना दास' केते भये, कामिनि कनक गुलाम।।४०॥

मान बड़ाई बासना, करें बिबिध बेवहार।
'बना दास' हरि भजन तिज, भूले स्वाद सिंगार।।४१॥

अपर जीव की को कहै, बूड़त हैं मझधार।

पण्डित साधू पिच मरें, तब को पावें पार।।४२॥

यक बण्धन में जग परा, मरें रैन दिन रोय।

सो महन्त गल बाँधते, कुसल कहाँ ते होय।।४३॥

भेष भूरि भगवान को, भेद लहा कोउ एक।

तिरगुन माया राम की, अटकत ठाँव अनेक।।४४॥

चौगला—नहिं त्यागी हों नहीं संग्रही हिर इच्छा परमाना।
 दुखसुख हानिलाभ नहिं जानत अति ही उचटे काना।।४४॥
 भागों निंह प्रबृत्ति की भै से निंह निवृत्ति घिच आना।
 पटका बोझ राम के द्वारे बहु मतवाद न जाना।।४६॥
 ताते संसै रही न कोई सुखी रहैं दिन राती।
 जीते जीत हारेहू जीतब भै नाहीं कोउ भाँती।।४७॥
 बेद पुरान बिबिध मारग तिज राम नाम मित माती।
 'दास बना' सब ही सो न्यारा निंह कोउ जाित नपाँती।।४६॥
 जाित जमाित काल के मािफक ताते सब दिन भागै।
 बाधा करै भजन में निसि दिन भव रजनी में जागै।।४९॥
 करम सुभासुभ दोऊ छोड़िक रामनाम लव लागै।
 'दास बना' स्वारथ परमारथ कबहुँ नहीं तेिह खाँगै।।६०॥

दोहा-जगत भूल औ आपनी, देखा बे सुम्मार।
'बना दास' सो बूझिकें, िकये नहीं निरधार ॥६१॥
यह बिसमरन सम्हार है, उरमें पेरक राम।
भूलं सम्हारन हेत है, यही ग्रन्थ को काम ॥६२॥

सकल रसन को त्याग कर, राम नाम रस लिय।
लाख बात की बात यह, 'बना दास' किह देय ।।६३।।
चौपाई-मूड़ मुड़ाये जटा रखाये। सिर पर नांगे बांह उठाये।
सब महि को परदिन्छिन लावें। बांधि पेड़ में पांव झुलावें।।६४।।
कोई ठाढ़ रहें दिन राती। ग्रीषम में तापें बहु भांती।
सीत काल जलसाई रहें। मुख मौनी ह्व बचन न कहें।।६४।।
बरषा सिर जलधारा सहैं। तन बिभूति मृग चर्महि गहें।
छांड़हिं अन्न बनहिं फलहारी। बिबिध तरह के बनै अचारी।।६६।।
कोउ जत तीरथ में मन लावें। कोउ जप जोग जज्ञहित ध्यावें।
पूजा पाठ करें दिन राती। बिद्या बेद पढ़ें बहु भांती।।६७।।
कोउ जग नाना पन्थ चलावें। बाद बिबाद बहुत बिधि भावे।
दान पुन्न में कोउ रित मानी। कर्मकांड कोउ बहु बिधि जानी।।६८।।
कोऊ जाइ बन बास लगावें, कोई परवत खोह समावे।
राम नाम बिन यह सब भूला, आतम ज्ञान हरें दुख मूला।।६९।।

दोहा-श्रुति पुरान सद्ग्रन्थ कहैं, कहते हैं सब सन्त ।
भूक्ति मुक्ति अरु भक्ति हित, राम नाम से अन्त ।।७०।।
तन मन इन्द्री बिस नहीं, साधु भये बिनकार ।
गटई गगरी बांधि कै, डूबि मरें मझधार ।।७१।।
ह्वै साधू रुचि दूसरी, तेहि समुझावै कौन ।
हरहँट हाथी बरजना, यहू भूल का भौन ।।७२।।
उपदेसना अजान हित, सो मानत है बैन ।
जानि भुलानो ना सुनै, कहा करै दिन रैन ।।७३।।
जानि भुलानो मोर मन, मानै ना कोउ भाँति ।
पर मिसु उपदेसा करै, 'बना दास' दिन राति ।।७४।।
सोझा सोझी ना कहै, 'बना दास' डर खाय ।
मेरा मन मानी बड़ो, अवरि बिगरि मित जाय ।।७४।।

बेष बनाये साधु को, दिन प्रति चलत अनीति। 'बना दास' मानिहि नहीं, मोहिं परी परतीति ॥७६॥ पीछा पकरे भेष को, सिखवत बारहि वार। तातै जिन माखै कोई, है मन बड़ो चमार ॥७७॥ मैं नहिं काहू को कहत, देइहि मति कोइ खोरि। साधु आड़ लै के कहीं, समुझि जाई मित मोरि ॥७८॥ कहैं तो राजा राम जी, जाको यह संसार। सुनै चहै कोउ ना सुनै, उनका सब अधिकार ॥७९॥ मोरै मन मानै नहीं, मैं सिखवों केहि आन। को मिरगा खेदत फिरं, बौरे स्वान समान ॥ ८०॥ अपनो मन समुझाइये, कहा परी तोहि और। पेट भरै नाहीं कबहुँ, गये आनमुख कौर।।८१॥ श्रुति पुरान अरु सन्त मत, त्यागब गहब अनेक। 'बना दास' अब भेष हित, मानहु नाहीं एक ॥ ८२॥ सहजे मन सूकर सरिस, विषय नरक न अघाय। भरा सुधा समं ब्रह्म रस, तहाँ नहीं ठहराय।।८३॥ पानी में बैठो कोई, जिमि आवत उतिराय। सुमिरन ध्यान समाधि में, त्यों मन को गति आय ।। 5811 सुई के नाखा में करें, सूरित आठौं जाम। 'बना दास' ते जानिये, राजी रहिहैं राम ॥ ५ १। । बड़े सूर को काम है, जो मन को बसि कीन। 'बना दास' हमरे मते, तिहुँ पुर तासु अधीन।। ६।। सर्ब इन्द्रिन को दमन करि, मन को करै गुलाम। जहंँ चाहै राखें तहाँ, 'बना दास' सो राम।।८७।। परे जोग यह जानिये, मानसमई समाधि। 'बना दास' तब ना रहै, सहजे कोइ उपाधि ॥ ८८।।

स्वर्ग नर्क अपवर्ग है, सब मन ही को कार। मन समाधी ह्व गया, फेरि कहाँ संसार।।

#### मन निरुपण अंग

क - पीपर को पात कैं घों हाथी को कान कैं घों,

धुजा को उड़ान कैंधों मूड़ गिरगिटान है। नैनन की परक मानौ कुंडल की हल्क जैसे,

बिजुली की झलक कच्छ सीस को प्रमान है। दीपक को जोति भूत आगि की उदोति नारि,

नाक को बुलाक फेरे चमकत कृपान है। 'बना दास' ऐसो मन कैसे कोई बसि करै,

पसु कैसी पूछ मानो दारिद को दान है ॥१॥

सवैया-सास्त्र को को सम्मत ले गुर सेय भले मन लाय कर सतसंगा।
तीब बिराग महा अनुराग बिभाग बिहाई रंगे हिर रंगा।।
ज्ञान प्रकाश बढ़े अभिअन्तर निर्मल होय मनों जल गंगा।
'दास बना' सब साधन साधि सो सान्ति कर मन की गति भंगा।। २।।

दो॰-जग मुरदों का गाँव है, मरे फिरें सब लोग।
समुझाये माने नहीं, बड़ो कठिन मन रोग।।३।।
हिर गुरु सन्त कृपा बिना, निहं कल्यान को ज्ञान।
'बना दास' धावै जगत, बौरे स्वान समान।।४।।
पिंड बिबिध ब्रहमंड है, सबमें चेतन एक।
'बना दास' घट घट विषे, होते चरित अनेक।।५।।

दोहा-पर उपाधि किमि लेत है, नाहक सीस चढ़ाय। • मन मूरुख माने नहीं, केतिक थके समुझाय।।६।। जाको तुम जानत सुनत, तासु कहै गुन दोष। अमित सिष्टि है ब्रह्म की, ताहि करें सन्तोष।।७।। ज्यों सबको निहं कहत है, त्यौं इनहूँ को त्यागु। 'बना दास' अबिचल सदा, निज सरूप अनुरागु ॥ । । ।। त्रिस्ना तेरी माय है, त्यागत नहीं बनाय। 'वना दास' मरिक बहुरि, चुरयल सी लपटाय ॥९॥ जतने घट में जो रुचत, तह सो करत चेतन्य। अपने को का है परी, सो मित है अति धन्य ।।१०॥ होनहार टरिहै नहीं, किमि चितत कोउ बात। 'बना दास' अबिचल हिंदै, तहीं करत उत्पात ॥११॥ माया मन की माय है, औ आसा अरधंग। जब लग जड़ जीवत रहै, तब लग तजत न संग।।१२॥ मन तू मानौ प्रेत है, मरि मरि जीवत फेरि। अब बेबेक की कोल्हु में, तोहि डारिहीं पेरि ॥१३॥ पेरिक तेल निकारिहीं, जरिहीं ज्ञान की आगि। 'बना दास' बैरी भयो, नहीं बचैगो भागि।।१४॥ कुसल चाहु तो लीन रहु, अपने सुद्ध सरूप। याही तेरो सिफति है, तो फिरि परम अनूप ॥१५॥ तू छाया है ब्रह्म की, अपने ठाँव समाय। करत कवंडलाचाल जब, कौड़ी को ह्व जाय।।१६॥ अब तू झलको देइ मित, नहीं डारिहीं मारि। कारज कारन मात्र जे, काम सो लेय सम्हारि ॥१७॥ मनै काल मन कर्म है, मन गुन अरु मन दोष। मनै स्वर्ग मन नर्क है, मन है जीवन-मोष ॥१८॥ मनै पाप मन पुन्य है, मनै सत्रु मन मीत। मनै लिया मन पुरुष है, मन निर्भें मन भीत ।।१९॥ मन ज्ञान मन ध्यान है, मने जीव मन ब्रह्म। 'बना दास' मन के मिटे, छूटै सरबारहा ॥२०॥ मन काया दाया मनै, मन माया मन ऋर। मन मोटा मन दूबरा, मन कायर मन सूर।।२१॥

मनै धनी कंगाल मन, मन सुख मन दुख छए। मन पंडित मूरुष मने, मन को ख्याल अनूप ॥२२॥ मन चंचल मन ही अचल, मन ऊँच मन नीच। मनै साहु मन चोर है, मनै अमर मन मीच ॥२३॥ मन जोगी भोगी मने, रोगी मन मन दीन। मन निरोग मन सोग है, मनै ब्रह्म में लीन ॥२४॥ मन असाधु मन साधु है, मने खरा मन खोट। मन बूड़ा मन ही तरा, मन के माथे खोट।।२४।। मन कपूत मन भूत है, मन सपूत मन दूत। मन ठग मन जग मन अलग, मनै मिला मन धूत ।।२६।। मन बिन ब्रह्मसमुद्र सुख, छूटे मन बिस्तार। 'बना दास' जब मन मिटै, तबै मिटै संसार ॥२७॥ जिनका मन बिस होय गयो, सोई है सुख रूप। 'बना दास' जिनको मरा, सो है ब्रह्म सरूप ।।२८।। जब मन ते जिउ रहित है, सोय ब्रह्म तब आप। 'बना दास' मन सहित जब, जरत तीनिहूँ पाप।।२९।। निज ऐगुन ऐनक दिये, अपने नैन के बीच। ताते पर ऐगुन लखत है, 'बना दास' मन नीच ।।३०।। निज धुनि झांई सुनि परत, उहाँ नहीं कछु आन। त्यों पर ऐगुन लखत है, 'बना दास' अज्ञान ॥३१॥ जैसे द्रिग के दोष से, युग सिस लखत अकास। 'बना दास' निज दोष ते, पर ऐगुन परकास ।।३२।। जब देखें यक आतमा, नहि गुन दोष लखाय। 'बना दास' तब मन कहाँ, रहै सान्ति सुख पाय १।३३।। जो पर ऐगुन ना कहै, तोहिं बोलन को थोर। श्रुति पुरान बानी बिबिधि, कथन करें मन चोर ।।३४॥ राम जानकी ब्रह्म मे, भाषत बारै बार। 'बना दास' तापै करत, पर ऐगुन परचार ।।३४।।

अब जिन धोखे लेइ तू, पर औगुन को नाँव।

'बना दास' गुन ना कहै, यह तिज देइ सुभाव।।३६॥

'छोड़ सबेर सुभाव को, देर न लावै मूढ़।

'बना दास' हरदम रहै, ब्रह्मानन्द अरूढ़।।३७॥

काँच-भवन प्रतिबिम्ब लिख, ज्यों भूँकत है स्वान।

तिमि तू पर ऐगुन लखत, तजत न मन अज्ञान।।३८॥

तू ही सब में पूर है, कूर न तजत सुभाव।

गुन ऐगुन दूनौ तर्ज, निज सरूप लव लाव।।३९॥

पुरुष दिष्टि से येक है, प्रकृतिउ नाहि अनेक।

सुद्ध स्वरूप सम्हारिक, त्याग न करै कुटेक।।४०॥

सब को कारन है मन, अति ही बड़ी बलाय।

ताते मन को मारिये, तिज कै सकल उपाय।।४१॥

दोहा-मने जिये ते जक्त है, मनै मरे ते मुक्ति।

'बना दास' मन मारिये, ताते तिज सब जुक्ति।।४२॥

ज्ञान कसौटी में कसै, मन को नाना भाँति।

सुद्ध सोन सो होय जब, तब नाहीं भव राति।।४३॥

मन बैरी को बिस करैं, तबै सरै सब काज।

'बना दास' मनबिस नहीं, तब लिग सकल अकाज।।४४॥

जे जन मन रुचि पालते, ते हैं मन की जोय।

आठ पहर परबस रहें, मुक्ति कहाँ से होय।।४४॥

जे जन मन को बिस किये, ते हैं मन के मर्द।

पार भये संसार से, किये मोह दल गर्द।।४६॥

पढ़े-लिखे सत्संग किय, बूड़न की निहं दर्द।

पूछ बिषान से हीन सो, साधु भये जनु बर्द।।४७॥

जैसे राज महीप को, कोउ रैयत बिस लीन।

ऐसे आतम ज्ञान बिन, जीव प्रकृति आधीन।।४८॥

चौरासी जीते नहीं, जे नर तन को पाय। तिन से सूकर स्वान भल, बिषै करें औ खायँ।।४९।। दंभ देखाई देय जिन, साधुपना सब जाय। 'बना दास' ताते रहै, मूढ़ हि दाबे पाय।।५०॥ कामादिक सब मारिंगे, मोह कुटुम्म अपार। मरा विबेक उकेर दल, अब निह जीवन हार ।। ५१।। मन मालिक दुहुँ सैन कौ, मुरदी जी रहि जाय। 'बना दास' अति ही कठिन, सबको लेत जियाय।।५२॥ ताते मन को रगरिये, डरिये तौ मरि जाय। को जाने ह्वं प्रेत सो, कबहुँ न लागे आय।।५३॥ काल मने लखि परत है, लिये सकल जग जाल। जाहि मरे काली मरै, ताते बड़ो चांडाल ॥५४॥ जाही को मन मरि गयी, ताहि को पूरा काम। सबै मरा मन के मरे, मनै सबन ते बाम ॥ १५॥ पीपर पात सो छीन भो, दीन दोहाई दीन। 'बना दास' निज रूप में, अब रहिहौं जलमीन ॥५६॥ हुषं सोक भे भोग रुचि, यह सब मन को धर्म। मोर तोर में जानिये, सारे मन को कर्म।।५७॥ सती असत जे बासना, अरु संकल्प बिकल्प। तीनिउ गुन को त्याग जब, तब नाहीं मन अल्प ।। ५८।। विषय बासना हिये मह, आवै नहीं सुभाय। 'बना दास' तब जानिये, अब मन गयी बिलाय ॥५९॥ जब ईश्वर की भै नहीं, आसा त्रिस्ना जाहि। बिधि निषेद ते रहित मन, तब जानी मन नाहिं।।६०॥ सब करतब से सुन्य ह्वं, सहजे साधि समाधि। 'बना दास' तब जानिये, अब नाहीं मन ब्याधि ।।६१।।

तिनुका सम तिहुँ पुर गयो, श्रुति की रही न भौति।
ब्रह्मानन्द से घट भरा, गयो मूढ़ मन बीति ॥६२॥
भरो घड़ा भड़के नहीं, खाली करतो सब्द।
सात्ति मुक्ति जाको मिली, तन भोगे प्रारब्द ॥६३॥
परारब्द को भोगि के, गिरि जैहै दिन एक।
'बना दास' कासो कहै, संसय गई अनेक ॥६४॥
नि:संसै निरबासना, निर्भे निरहंकार।
निरआसा निर्वेर जे, नित्तिमुक्ति संसार ॥६४॥
बंध मुक्त को भान नहिं, सोई ब्रह्म निर्वान।
यही सान्ति कैबल्य है, परमधाम नहिं आन ॥६६॥

### सुमिरन निरुपण अंग

दोहा—रूप बिसमरनलाभ हित, कर असमरन बिसेषि।
साधन अमित प्रकार जे, ताते परें न देखि।।१॥
राम नाम सुमिरन सदा, कुहिरा काटन हार।
जोग जज्ञ तप दान ते, होय न कबहीं पार।।२॥
ब्रत तीरथ औ जम नियम, सारे नखत समान।
'बना दास' निसि तब नसै, जब हिअ प्रगर्ट भान।।३॥
राम नाम सुमिरन बिना, लहै न अातम ज्ञान।
सास्त्र बेद बिद्या बिबिधि, सारे पढ़े पुरान।।४॥
खाली पुतरी डोलती, सब ताजिआ समान।
देखि वेखि करि भूकते, मानहुँ वौरे स्वान।।४॥
सब में चेतन एक है, भानु मसक परमान।
थावर जंगम ब्रह्म सब, देखै तिज अज्ञान।।६॥
हित्दै मुकुर मुर्चा बिषे, किमि लिख परें सरूप।
नाम मसाला रगरि के, देखै रूप अनूप।।७॥

काम क्रीध मद मोह अरु, लोभ मिटावन हेता। नाम सरिस औषद नहीं, भजु हरदम करि चेत ॥६॥ इन पाँचों के दोष ते, होइ न जीवन मुक्ति। तिन के मारन हेत को, नाम छोड़ि नंहि जुक्ति ॥१॥ राम नाम असमरन बिन, होइ न आतम ज्ञान। ज्ञान बिना नहिं मुक्ति है, उअ जो पच्छिम भान ॥१०॥ पृहिपित बानी बेद की, भूलत बालक बुद्धि। करम कांड कोटिन करैं, लहै न आतम सुद्धि ।।११।। नाना लोभ देखाइकै, अन्तै भाषत ज्ञान। पंडित पढ़ि पढ़ि भूलते, सब देहा अभिमान ॥१२॥ सब दिन अभिअन्तर रहै, राम नाम में लीन। 'बना दास' ह्वै जाय तब, निज सरूप जल मीन। १३॥ तबही कटै उपाधि सब, मोह न आवत नेर। बरा दीप बिज्ञान को, तब कहँ रहै अँधेर ।।१४॥ परा जाप पूरा परै, तबै सरै सब काम। पावै जीवन मुक्ति सो, सुखी रहै बसु जाम ॥१४॥ आलस और प्रमाद पुनि, करु निद्रा बरबाद। 'बुना दास' तब ही मिलै, राम नाम को स्वाद ॥१६॥ सर्वत्याग कीने बिना, बनै न सुमिरन नाम। राम रूप तेहि न मिलै, सिद्धि होइ नहि ज्ञान ॥१७॥ सर्व वर्म को त्याग करि, संग न राखे काहि। भक्ति ज्ञान बैराग को, स्वाद मिलत है ताहि।।१८।। एक दफे ऐसा करें, पीछे इच्छा राम।. जस चाहै तस राखिहै, 'बना दास' बसु जाम ॥१९॥ राग देष ते रहित निति, निरभे औ निःसंग। ितिर आसा सन्देह बिन, सकल बासना भंग ॥२०॥ सित बचन संग्रह रहित, बिषय न मानस माहि। पराजाप अधिकार तेहि, और से होवत नाहि॥२१॥

सो॰-मकरी कैसा तार, आठ पहर चौंसठ घरी।
लगा रहे हर बार, 'बना दास' सुमिरन सोई।।२२॥
जैसे जल औ मीन, ऐसे लगन लगी रहै।
कस न होय भवछीन, 'बना दास' लहि ब्रह्म सुख।।२३॥
ताहि बैषरी जाप, इन लच्छन करि रहित जो।
सो होवै निःपाप, 'बना दास' करि नेम रट।।२४॥

दोहा-राम नाम कौ जाप जौ, कोई तरह ते होय। 'बना दास' सन्देह नहिं, डारत कल्मष भोय।।२४॥ सतगुर बचन प्रमान करि, सब साधन को त्यागि। 'बना दास' नामहिं रटै, दहै न भव की आगि।।२६॥ छन भरि सान्ति न होत है, जिनका अन्तःकर्न। 'बना दास' ते लेत हैं, बृथा मीन को पर्न ॥२७॥ परा जाप पायौ नहीं, मन इन्द्री नहिं सान्ति। तौनं मौन दुख भौन है, मिटें न उर की भ्रान्ति ॥२५॥ चनक चारि फल चारि हू, तनक तीनिहू लोक। 'बना दास' जिपकै भये, जे बल नाम बिसोक ॥२९॥ सात स्वर्ग सहता लगो, नहिं अपवर्ग कि आस। 'बना दास' जाके हिंदै, राम जानकी बास ।।३०॥ छीर सिन्धु बैकुण्ठ पुनि, सर्व लोक गोलोक। जाना अवध प्रभाव जिन, फिर न सोक परलोक ॥३१॥ राम नाम को छोड़ि कै, करै अवर की जाप। 'बना दास' हमरे मते, बकै अनाप सनाप ॥३२॥ बिसद राम जस छोड़िक, करें अवर जस गान। 'बना दास' भूला सोई, है मुख भेक समान ॥३३॥

जब लगि मन निज हाथ निंह, तन इन्द्री आसक्ति। 'बना दास' तब लै नहीं, होय राम की भक्ति ॥३४॥ कोटिन करै उपाय कोउ, तजिकै धर्म अधर्म। सकल तजे रामहि भजे, तिन्है न लागत कर्म ।।३४॥ कोटि जनम लगि ना बचै, बिन भोगे निज कर्म। जामै भूजा बीज नहि, करै अमित पैसर्म ॥३६॥ नाम जपत प्रगटै हिंदै, सहजे अनुभव ज्ञान। बिधि निषेद फिरि को करें, रहै सरूप समान ॥३७॥ पैसा पेट औ पापिनी, तिया मया वा जक्त। तिपटा हेंगा से बचै, 'बना दास' हिर भक्त ॥३८॥ जपे से अजपा होत है, अजपा से बिन जाप। 'बना दास' तब ही मिटै, जगत रजनि त्रैताप ॥३९॥ चारि ठाँव हैं भजन के, बानी चारि प्रमान। परा पस्यंती मद्धिमा, अवर बैषरी जान ॥४०॥ नाम रगर उर अति करै, हरदम परै न बीच। तब हिय लोचन खुलत है, गै चवरासी नीच ॥४१॥

सोरठा-सतौ असत दल मारि, राम नाम समसेर लै। ज्ञान दीप को बारि, सैन सान्ति परिजंक पर ॥४२॥ ब्रह्मानन्द समान, उपमा दूजो है नहीं। को केहि करैं बखान, राम नाम जिप जन लहै ॥४३॥

स०-नाम भजे सम भक्ति न दूसरि, सन्त औ बेद पुरानहु गावै।
नामहि ते लहै ज्ञान बिराग बिज्ञान औ सान्ति सबै को उआवै।।
नाम समान न साधन सिद्धि यहै तन में मनवांछित पावै।
'दास बना' फल चारि की चाह बिहाइ बिसेषिपरे पद जावै।।४४।।
आदिहु नामहि मद्धिहु नामहि अन्तहुनामहि नामहि नामहि।
पूरब रामहि पच्छिम रामहि उत्तर रामहि दिक्खन रामहि॥

आगेउ रामिह पाछेहु रामिह ऊँचेहु रामिह नीचेहु रामिह। धर्मा बना' सब रामिहरामिह राम बिना कोउ आव न कामिह।।४४॥

ज्ञान उराम बिराग उरामिह भग्ति रामिह सांति उरामिह ।
जोग उरामिह भोग उरामिह रोग उराम बियोग उरामिह ॥
तत्तु हु राम अतत्तु हु रामिह प्रानह रामिह भोरेऊ सामिह ।
जीवह रामिह ब्रह्महु रामिह 'दास बना' अस को निह जामिह ॥४६॥

स्वगं राम पवगं उरामहि मिछिहु राम पतालहु रामिह । सिष्टि राम असिष्टि रामिहि विसिष्ट उराम सिमिष्ट उरामिह ॥ निष्ठि रामिहि दिष्टि रामिहि लोक उरामिहि बेद उरामिहि । सास्त्रहु राम पुरानहु रामिह 'दास बना' सब रामिहि रामिहि ॥४॥

आजहु रामिह काल्हिउ रामिह परसों रामिह नरसों रामिह । बर्षेउ रामिह मासह रामिह रातिउ रामिह दौसह रामिह ॥ कालहु रामिह कर्मेउ रामिह भूतउ राम भविष्यहु रामिह । जुक्तिउ रामिह भुक्तिउ रामिह मुक्तिउ रामिह उक्तिउ रामिह ॥४६॥

सुक्खउ रामिह दुक्खउ रामिह सत्रहु रामिह मित्रहु रामिह ।
जोगउ रामिह क्षेमहु रामिह बामहु रामिह सूधहु रामिह ॥
नेरउ रामिह दूरिउ रामिह देरउ राम सबेरउ रामिह ।
कर्तां उ राम अकर्तां उ रामिह बर्तं उ रामिह तीर्थं हु रामिह ॥४९॥

स्वादहु राम कुस्वादहु रामहि रूपउ राम कुरूपउ रामहि। इिन्द्रिउ रामिह गोचर रामिह कारउ रामिह गोरउ रामिह।। रातहु रामिह पीतहु रामिह सेतउ रामिह हिरतउ रामिह। बर्नेउ राम अबर्नेउ रामिह सून्यउ रामिह थूलउ रामिह।।४०॥

मंत्र रामिह तंत्र रामिह जंत्र रामिह अंत्र रामिह। मिं हु रामिह बाहिह रामिह काज राम अकाज रामिह।। हाज राम बलाज उरामहि साज उराम कुसाज उरामहि सोम उरामहि सूर उरामहि 'दास बना' सब रामहि रामहि ॥५१॥



### बिचार निरूपण अंग

-प्रापित माफिक पाँच हैं, 'बना दास' करु प्रीति। अवध रमायन सन्त गुरु, करिये नाम प्रतीति ॥ १॥ राग देष भै बासना, आसा त्रिस्ना खोरि। 'बना दास' ताते रह्यौ, सिय रघुबीर निहोरि ॥ २॥ नहिं त्यागी नहिं संग्रही, राम नाम से काम। रहे भरोसे राम के, 'बना दास' बसु जाम ।। ३।। काल करम माया प्रबल, गुन सुभाव ताजि देहि। सब साधन को त्यागि जे, राम नाम लै लेहि।। ४।। काठ माहि घुन लगत जब, सार नाहि रहि जाय। तिमि देहाअभिमान को, सुमिरन देत मिटाय ॥ ४॥ जो कुछ परे सो सब सहै, रहै मृतक की भाँति। जगत बिघन केती करै, टरै नहीं दिन राति ॥ ६॥ कोउ बहु सेवकाई करें, कोउ करें उपहास। साधू बूझि बिचारि कै, सब में रहै उदास ॥ ७॥ साधू सब में सम रहै, कम नहि परे सेवाय। समता देस अनेक है, कहैं कहाँ ले गाय ॥ ५॥ दुइ आखर दुइ पवन है, पुरवाई पिछयाव। प्रकृति निहार उड़ावते, कतहुँ न पावत ठाँव।। ९।।

आतम भान प्रकट करै, सहजे सुद्ध प्रकास। 'बना दास' भूले नहीं, फेरि कहूँ भव पास ॥ १०॥ ची०-बिन बिश्वास नास भै सबकी आस होत नहिं पूरी। दास कहावत खास राम कै सकै न भव भे तूरी।।११॥ बिन सन्तोष मोष किमि ह्वं है दोष न देखें अपना। उपदेस कोउ राम भजब जब तब कर कोटि कलपना ।।१२॥ धीरज बिना धवल सुख नाहीं हिंदै कमल हरि राजै। धावत फिरत दसौ दिसि भरमित नाहक करत अकाजै॥१३॥ 'दास बना' बिन किये मसक्कित भेष गया है माटी। निज निज बृत्ति सराहत सब कोइ अन्तर छलकी टाटी ॥१४॥

दोहा-जंत्र मंत्र दिच्छा न दे, नहीं रसायन आस। अनिमादिक सिद्धिहि तजै, पर घर करै निवास॥१५॥ बूटी जरी को खोज निह, पारा औ हरतार। 'बना दास' मारै नहीं, सकल बिघन के द्वार ॥१६॥ आसिरवाद न श्राप कहुँ, जग रुचि पालै नाहिं। उद्दिम आन न भजन तिज, पर दुख निहं मन माँहि ॥१७॥ मारन मोहन बसि करन, इनमें नहिं बहि जाय। जनम मरन को दुख समुझि, सदा रहै भै खाय।।१८॥ नासमान जग निति लखै, चवरासी को दुक्ख। अरु जमपुर की जातना, पल भरि कबहुँ न सुक्ख ॥१९॥ हुँसी मसखरी सँग सभा, बालक सँग तिय त्याग। 'बना दास' सपने बिषे, नहिं जुवती अनुराग ।।२०॥ नाच गान अरु जान के, निकट न कबहुँ जाय। जती धरम नासक सकल, ताते दूरि पराय ॥२१॥ बात अवर की अवर से घोलेहु कहिये नाहिं। साधु हिरदे सामुद्र सम, बचन न तहाँ समाहि॥२२॥

द्वैत दिष्टि को फेरि सब, एक दिष्टि से जाय। 'बना दास' ताते सदा, रहै सरूप समाय।।२३।। जब उपजै अनुराग दृढ़, तब उखरै जग मूल। 'दास बना' बैराग जब, जारि देय जिमि तूल ॥२४॥ दोहा-जब हीं आवै ज्ञान डर, तब हीं द्वैत नसाय। 'बना दास' होवे सुखी, सान्ति-सुधा को पाय ।।२५।। ज्झि रहै जियते जोई, सूझि परै तिहुँ लोक। बुझि परे अनुभव बिमल दूरि होय भव सोक ॥२६॥ कोऊ बात कौ असमरन, आवें ना उर माँहि। 'बना दास' काटै तुरत सुमति सराही ताहि ।।२७।। रहै अजान समान नित, निज गुन प्रगटै नाहि। सुकृत करें सो ना कहै, परचारे प्रगटाहि ॥२८॥ बिन अनुभव भव ना मिटै, करै कोटि उपचार। सकल त्याग करि नाम रट्, उपजै सुद्ध बिचार ॥२९॥ जब लगि मिटै न बासना, तब लगि कटै न भूक्ति। 'बना दास' कहँ मुक्ति है, करैं करोरिन जुक्ति ।।३०।। जिन काहू में दोष लषु, यह तेरो है पाप । ज्ञान दिष्टि को त्यागि कै, बकै अनाप सनाप ।।३१।। बोध सफाई ह्वं गयी, अजहुँ स्वभाव न जाय। 'बना दास' पीछे पर्यो, ताते मन बच काय ।।३२।। कहन सुनन गुन दोष को, संग बड़ो है रोग। संगे बिषे असंग रहु, ताते कर यह जोग ।।३३।। काल करम बिस होत है, संगति जोग कुजोग। ताते निस्चै की जिये, परारब्द का भोग।।३४।। रहित बासना जे भये, रहते निरब्यवहार। सहित बासना जे रहैं, उद्दिम बहुत प्रकार ।।३४॥

ज्ञानी भोगै घारबद, जरे असुभ सुभ सवं। अज्ञानी जो कछु करें, बँधे जात तेहि गर्व ।।३६॥ अज्ञानी बसि आस के, ज्ञानी सदा निरास। 'बना दास' निह आस गै, कहा राम के दास ॥३७॥ तन मन धन अरु धरमको, अभिमानी सबकोय। एक बार दे राम को, रहुमुख सागर सोय।।३८॥ जब लगि ऐसा ना करै, तब लगि सरै न काम। राम मिलन अति दूरि है, नेर नहीं पर धाम ॥३९॥ हाकिम आवत देस पर, करत जुलुम अति जोरा हुकुम बैठिगो देस में, फिर कोउ करत न सोर 11४०11 तन मन इन्द्री बासना, कतल करै यक बार। 'बना दास' हाकिम सुघर, साधुन में सरदार ।।४१।। जबलगि जितै सुभाव नहिं, कादर चालिस सेर। बिन के बैठा सिद्ध ह्वै, कोटि कोस का फेर ॥४२॥ गुन सुभाव जब लै लगे, लहै न परमानन्द। आस बासना जहाँ लगि, बना काल का फन्द ।।४३।। आपन ऐगुन आप ही, जौ न निरूपन कीन। 'बना दास' सो साधु है, हिअ कपार दृग हीन ॥४४॥ निज अवगुन काटै नहीं, अवरहि सिखवत ज्ञान। पर ऐगुन बरनत फिरत, करत मूरि में हान ॥४४॥ भारी होत बिबेक जब, तब हिअ माहि समात। फिरि बाहेर देखें कवन, अन्तर को कढ़ि जात ॥४६॥ दोष कहै मुख पर कहै, पीछे गुनहि बखान। 'बना दास' कारन परे, तबौ ऐब की हान ॥४७॥ सब साधन को साधि कै, सिद्ध होय सर्वंग। 'बना दास' हमरे मते, तबौं न करें कुसंग ॥४८॥

निन्दा अस्तुति ना करे, अरु माने ना ताहि। प्रस्त बिना उत्तर नहीं, दुख सुख कहै न काहि ॥४९॥ मनछूटन पावै नहीं, सदा ब्रह्म में लीन। सब जग देखें ब्रह्म में, राम देख ते हीन ॥५०॥ तन अनित्त जड़ जानिये, केवल नर्क सरूप। हम चेतन परब्रह्म हैं, सुखमय परम अनूप ॥५१॥ तन को दुख मानै नहीं, सुख इच्छा न उपाय। 'बना दास' यहि भूल ते, ज्ञान नष्ट ह्वं जाय ॥५२॥ आस बासना त्याग कर, इन्द्रिन का ब्यापार। सैन सान्ति परिजंक पर, सहै दुन्द संसार ॥५३॥ अन्तःकर्न परे रहै, सो जन जीवन मुक्त। भोग करै प्रारब्द को, त्यागि देइ सब जुक्त ॥ १४।। श्रुप के भूले होत यह, जीत भूल सुभाव। पला न पकरै कबहुँ कोउ, आपु सदा सुख पाव ॥ ११॥ मरन-बुद्धि नाहीं मिटी, सरन भये फल कौन। 'बना दास' धिक साधुता, गयो न आवा गौन ॥५६॥ अति कराल बळ काल को, करैं सकल जग दौन। 'बना दास' कालहि भषै, साधु कहावै तौन।।५७॥ कियो कलेवा काल को, 'बना दास' बल नाम। साधन सेष नहीं रह्यी, ब्रह्मानन्द मुकाम ॥५८॥ निज गुन जो परगट करें, पर ऐगुन परचार। पर गुन जो मुख पर कहै, यह अबिबेक अपार ॥५९॥ प्रकृति करै परपंच सब, होइ सो मानै नाहि। 'अहं ब्रह्म' हिय जब फुरत, सकल जरत या माहि ॥६०॥ आतम सदा अकर्ता, कळू लगत नहि ताहि। जाने बिना सरूप के, मानि लेत मन माहि।।६१।।

हों नहि कियो करों नहीं, करियों नहि कोउ काल। बिधि निषेद मो मन नहीं, ब्रह्मानन्द बहाल ॥६२॥ ठकुर सोहाती ना कहै, सन्त गुरू कोउ काल । 'बुना दास' दुख मानते, जो केवल बुधि बाल ॥६३॥ कड़ा बचन कल्यान हित, मधुर होत दुख दानि। सुनत बिबेकी ताहि ते, अति कठोर सुख मानि ॥६४॥ बिगरी बात सुधारते, यह सज्जन की रीति। 'बना दास' जस गावतो, श्रुति पुरान अरु नीति ।।६५॥ परमारथ मारग विषे, मान प्रतिष्ठा काल। ताते सब दिन भागते, जे काटत जग जाल।।६६।। 'बना दास' या जगत में, नहिं देखें गुन दोष। हरि माया को ख्याल सब, सो जन जीवन मोष ॥६७॥ एक बुद्धि आये बिना, लहै न अन्तर सुद्धि। ताकी करत उपाय नहिं, बाहर ठानत जुद्धि ।। ६८।। मन तोहि बहु समझावते, नहिं देखे गुन दोष। निज स्वभाव जबही तजै, तब ही जीवन मोष ।।६९॥

ची॰-सब्दसपरसा रूप रस गंधा पाँचौ बिषय मिटावै।
ताते तीता मीठा खारा खाट कबहुँ न पावै।।
बासी भोजन बहुत काल को ताके निकट न आवै।
'दास बना' तबही निज आतम भव के पार पठावै।।७०॥
भूख हेत दे तन को भाड़ा स्वाद कुस्वाद विसारी।
देखी देखा चलैं न कबहीं जामें होवै हारी॥
मन रुचि जोगवत गयेबहुत दिन अवते हिडारु पछारी।
'दास बना' कर सातु कि भोजन जीभ स्वाद को जारी।।७१॥
तोहि उपदेस हेत नहिं दूजा आपनि श्रेय बिचारै।
रहै असँग यकान्त हमेसा सकल बासना जारै।।

बाहर भीतर के सब संगी निज निज काज सँवारे।

'दास बना' अब परें न गाफिल सहज सरूप सम्हारें ॥७२॥

रसना इन्द्री सब ते भारी है सबहिन की नानी।

धोखी धोखा निबही अब लौ उमिरिउ आय बुढ़ानी।।

अति सूक्षम याकी गित देखा परें नहीं पहिचानी।

'दास बना' जो सब मिर जावें यह नित होय जवानी।।७३॥

जाके मरें सब मिर जावें ताकों कहा न करिये।

जो बहु बिचि से करें दीनता तबहूँ तासों डिरये।।

बैरी को बल बढ़ें न पावें तेहि काबू में करिये।

'दास बना' यह राजनीति है समें पायके मिरये।।७४॥

दोहा-देह निबाह ते अधिक, इच्छा करें सो ऋर। 'बना दास' नाहक भया, साधु पाप को मूर ॥७५॥ तीनि लोक को देत है, दीनानाथ दयाल। 'बना दास' परतीति बिन, भेष भया कंगाल ॥७६॥ परारब्द अति प्रबल है, दुख सुख लह सब कोय। 'बना दास' भोजन निती, कबहुँ प्रतीति न होय ।।७७।। ताते भटकत भेष सब, भे कौड़ी के मोल। नींह भरोस नींह प्रारबद, घर घर नाहक डोल ।।७८।। राम हेत मरि जाय जौ, नहिं कौने उपुर रोक। चिं कादरता मूड पर, खोय देय परलोक ॥७९॥ रजोगुनी घर जाइकै, करत बड़ाई मूढ़। ताते मरना भला है, होत न कोइ आरूढ़ ॥८०॥ भले को अनभल होत है, अनभल को भल कीन। यहकुचालकलि कालकी, उलटिपलटिसब दीन ।। ८१।। जे भारी हैं भजन में, तिन तन किया न होय। दाँत पीस कर मींजता, मनहुँ गया घर खोय।। ८२।।

राज मिला संसार हित, संतन कारन नाहि।
जो कुचाल कबहू चलें, मुँह-मुँह मारे जाहि।।=३।।
सो बिचारि बोलें नहीं, चितव अनैसी डीठि।
साधु दिमाक सदै बड़ो, दै बैठे तेहि पीठि।।=४।।
जब लगि उपजै ज्ञान नहिं, तबलगि कमें न जाय।
'बना दास' जब रिब प्रकट, रजनी कहाँ समाय।।=४।।

ची०-उतरायन दिखनायन दोऊ कासी मग ऋमनासा ।
बूड़ब तरब जियब औ मरना छूटि गई सब आसा ॥८६॥
चाहै अब ही छूटि जाय तन चाहे रहै चिरकाला ।
वाको भान होत कछु नाहीं ब्रह्मानन्द बहाला ॥८७॥

दोहा-सुपच भवन वा गंग तट, वा ब्राह्मन स्थान।
चहै देह छूटै तहाँ, भलो बुरो निंह ज्ञान।।६६॥
चाहै मृत्यु अकाल की, ब्याधि रोग बिस होय।
चाहै साधि समाधि को, हरष सोक ना कोय।।६९॥
ज्ञान भयो तब जग गयौ, रह्मौ आप ही आप।
श्रुति पुरान मुनि संत मत, ताको पुन्नि न पाप।।९०॥
मैं ईश्वर दूसर नहीं, नहीं सकल करतार।
पुरै हदै निति ब्रह्म हम, तबै जाय संसार।।९१॥
तन तब लिग प्रारब्ध है, आगे को कछु नाहि।
सुख दुख मानपमान सम, मगन ब्रह्म-सुख माँहि।।९२॥

#### 🛞 गुनवृत्ति निरूपण अंग 🛞

बीपाई-सत गुन से जागरनो होई। रजगुन सयन लहै सब कोई। तम गुन बृत्ति सुषोपति जानो । सब पर साबित मरन समानो ॥१॥ गुनातीत सो तुरिआ कहिये। जाके मिले परम पद लहिये। जब लगि तीनि उगुन लपटानो। तब लगि जीवहि सोवत जानो।।२।। जो कछु कहै सुनै औ देखैं। जो कछु करैं समान बिसेषै। जनमें मरे औ बूड़े तरे। नाना बिधि पुरुषारथ करे ॥३॥ सो सब सपने कर बेवहारा। जब जागो नहि देह सम्हारा। हिंसा असुचि करै पुनि चोरी। जाचकता अरु अमित ठगोरी।।४॥ आलस अर प्रमाद पुनि दीना । बहु सोइब भी उद्दिम हीना । सोक मोह संसै भै कोधा । बहु गिलानि कल्पना न बोधा ॥५॥ कलह कुचाली कुत्सित कर्मा। नहिं बिबेक कलू धर्म अधर्मा। निस दिन लालच लोभ अधीना। सकल भाँति पुरुषारथ खीना।।६॥ दो - श्रुति पुरान तीरथ बरत, जाने दान न जज्ञ। नहि भूलेहु परलोक सुधि, तम गुन है अति अज्ञ ।।७।। नाना तापन करि तपत, मन न लहै बिश्राम। तम गुन की उत्पत्ति जेहि, भले बिधाता बाम ॥ ।। ।। चौ०-अब रजगुन को करों बिभागा। पहिचाने बिन बनत न त्यागा। त्रिस्ना राग बृद्धि अति भारी। तिहुँ पुर सुख मन इच्छा धारी॥९॥ बहु उद्दिम जग सुख हित करहीं। दान यज्ञ करि स्वर्ग बिचरहीं। बत तीरथ तप जो कछ करहीं। सुख हित हिदै कामना धरहीं।।१०।। सुरसेवा करि इहै मनावें। जाते सुख संपति बहु पावें। बिषय भोग करि त्रिप्त न होई। इन्द्री सबल दिनौं दिन जोई।।११।। जा बिधि पावक में घृत परे। सो दिन हूँ दिन अधिक बुरै। मान बड़ाई में रुचि भारी। निसि दिन दिब चाह अधिकारी।।१२।। जिमि जिमि मिलै चाह अधिकारी। जनु बड़वानल सोखै पानी। सेवक सखा तुरै अरु हाथी । जोरें बहुत संग औ साथी ॥१३॥

अमित बासना बरिन न जाई। जिमि बरखा महँ जिउ अधिकाई।
कामिनि कनक स्वाद सिंगारा। दिन प्रति अति प्रानह ते प्यारा॥१४॥
सन्नुन ते जै चहैं सदाई। धरिन धाम हित करें लराई।
सन्नुन ते जै चहैं सदाई। धरिन धाम हित करें लराई।
जंत्र मंत्र कृत्तिया चलावें। सौ सौ जतन हिंदै ठहरावें ॥१४॥
धन हित अति प्रिय प्रान गँवावें। अधरम करें अमित धन पावें।
धन हित अति प्रिय प्रान गँवावें। अधरम करें अमित धन पावें।
तन सुख सोइ परम पद जाने। इन्द्री सकल सबल निह मानें ॥१६॥
गुरु साधु ब्राह्मन जो सेवें। सब से माँगि कामना लेवें।
सुत बनिता सँग निस दिन मोहैं। ज्यों नट के सँग मरकट सोहैं॥१७॥
दोहा— मेरे सम जग और को, सूर सुपूत सुजान।

सेवक सखा महत्तु जग, इस्त्री मृत धनवान ॥१८॥
मेरी ऐसी बाम निंह, मैं सुन्दर मित मोर।
मेरे सम तिहुँ लोक को, इमि रजगुन को जोर ॥१९॥
येते मेरे शत्रु हैं, इतने डारे मारि।
इतने को मिरहौं सही, रन के बीच पछारि॥२०॥
येते मम सेवक सखा, येतो है मम जोर।
चलैं निहारत चाँह निज, दोउ कर मोछ मरोर॥२१॥
जिमि गूलिर को भुनगवा, ताको नहीं बिचार।
आयौ बान्दर काल जब, खात न लागी बार॥२२॥

चौ०-कहीं सतोगुन की प्रभुताई। दुहुं ते उज्जल अति सुखदाई।
गुर सुर पितर बिप्र रिषि सेवैं। अधरम ऊपर चित न देवैं।।२३॥
निज सम मानैं निज सनबंधी। खान पान में मित निहं अधी।
बेद पुरान बिचार सदाई। तिज निषेद बिधि प्रीति बढ़ाई।।२४॥
सपन सराथ लखें संसारा। धरिन धाम सुत निहं हमारा।
करें सदा परलोक बिचारा। बिनता कुटुम न करें पियारा।।२४॥
कोलल बचन बिचारिकै लोलें। धिर बिबेक धरम निहं डोलें।
चरन राम तीरथ चिल जाहीं। सतसंगित में प्रीति सदाहीं।।२६॥

हिर की कथा प्रान से प्यारी। सब दिन सब को भला बिचारी।।

बिप तप जज्ञ जोग जत दाना। जम अरु नियम अनेक बिधाना।।२७॥

पह्बी बिद्या बेद पुराना। सास्त्र बिचार भली बिधि जाना।।

संज्ञा पूजा सौच स्नाना। पाठ नेम संयम विधि नाना।।२८॥

ठाकुर को मंदिर बनवावें। अति सुन्दर प्रतिमा पधरावें।।

बन्म महोत्सव पर्वन माहीं। अति उछाह सरधा मन माहीं।।२९॥

हिर भगतन को सब बिधि सेवें। तन मन धन तिनहीं को देवें।।

सुर मंदिर बहु बाग बनावें। बापी कूप तलाब खनावें।।३०॥

हित किर लावें हिर फुलवारी। जो लागे सन्तन को प्यारी।।

दीनन ऊपर दाया राखें। बचन अन्निथा भूलि न भाखें।।३१॥

मन बच कर्म करैं उपकारा। हिर का सुमिरन प्रान अधारा।।

दोहा-सतो गुनी सेवन सरे, 'बना दास' सत देव।

रजगुन तमगुन रीति जो, ताकी करें न सेव।।३२॥

साखा उपसाखा अमित, त्रैगुन केरि बिभूति।

मुख्खि मुख्खि ताते कहब, 'बना दास' सबकूति।।३३॥

तीनिउ गुन का त्याग जे, गुनातीत तेहि नाम।

'बना दास' तीनिउ मिटै, तब पावै परधाम।।३४॥

तीनिउ गुन जब लें रहै, भूला तब लें सार।

'बना दास' त्रैगुन रहित, सो बिसमरन सम्हार।।३४॥

सतोगुनी करता जे हैं, करें सकामी कमं।

'वना दास' सुख के लिये, होवें रज गुन धमं।।३६॥

करें तवन निःकाम ह्वं, हिरिहि समर्पें सर्वं।

सो बंधन ते छूटई, बँधें न गुन के गर्व।।३७॥

मीठ तीत खारा खटा, जरा उस्न की बार।

अति पुष्टता प्रमाद कर, सो रजगुन आहार।।३८॥

बासी जूठ द्रुगन्ध जुत, सरा भया बहु बार। हिंसा जुत दातब्य बिन, सो तम गुन आहार ।।३९॥ निरिहंसक असमिध सुचि, हरू उस्न निहं सीत। पथ्य मधुर स्वधरम सहित, सतोगुनी की प्रीत ।।४०॥ और अहार न और को, रुचि निहंपुनि प्रतिकूल। 'बना दास' तन मन बिषे, उपजत नाहक सूल।।४१॥

# 黑

## काल निरूपण अंग

पाहन सेत समुद्र पर, सोन कि लंका खाक। म्रकट भालु दैतन दले, देखउ काल दिमाक ॥१॥ काल धरम ब्यापे नहीं, जापर राम सहाय। काल जाल ते लेत हैं, सदा जनहिं निबुकाय ॥२॥ चौगला-सीतल अगिनि भई प्रहलादहि जल निह सकत डुबाई। काक भूसुंडि काल नहिं ब्यापत राम कृपा अधिकाई ॥३॥ दोहा-काल बुद्धि बिपरीत किय, मुनि गर डारे साँप। नुपति परीक्षित घरम धुर, देखहु काल प्रताप ।।४॥ सोन की लंका जरि गई, भवन बिभीषन नाहि। होत राम अनुकूल जेहि, काल न ब्यापत ताहि।।।।।। कालइ बिधि करवावतौ, देखो नाना भाँति। पूनि निषेद सोई करे, अचरज कही न जाति ।।६॥ कहँ कुंभज कहँ सिन्धु ह्वं, सोखत लगी न बार। काल होत बिपरीत जब, तिनुका मनहु पहार ॥७॥ काल गाल के बीच में, बसा तीनिहू लोका 'बना दास' चाबे जबे, कोउन सकै करि रोक ।। दा

काल बनायी बृच्छ जग, चाहत कियी आहार। बहुरि विचारेउ आप ही, काल्हि को बिना अधार ॥९॥ रहन दियौ अस जानिक, दिन प्रति को फल खाब। फलिहै यह बिरछा नित, ताते नहीं भुखाब ॥१०॥ जब चाहैं तब लेहिंगे, यक दिन सकली खाय। 'बनादास' गति काल की, दुस्तर ना कहि जाय ॥११॥ काल भयानक देह लै जब लै है तन बुद्धि। 'बना दास' तब लै नहीं, मिटै काल भै सुद्धि।।१२।। सुद्ध आतमा ज्ञान जब, कटा काल का जाल। 'बना दास' दूजो कहा, ब्रह्मानन्द बहाल ॥१३॥, पल्कहि से संख्या भई, गई कल्प परजन्त । आदि मद्धि नहि काल को, जामैं सबको अन्त ।।१४॥ काल पाय के होत है, गर्भाधान बिधान। काल पाय के जन्म है, जानत सकल जहान ॥१५॥ काल पायक बाल भे, काल पाय कुमार। काल पायकै तरुन भे, काल जुवा अधिकार ॥१६॥ काल पायकै होत है, मान और अपमान। सुख दुख कालै पायकै, ब्याधि रोग अधिकान ॥१७॥ काल पायक जरा है, मौत काल ही माहि। सब कुछ भीतर कालकै काल बिलग कछु नाहि।।१८॥ काल पाय चवरासी, काल पाय जम डंड। कालै भीतर लखि परत, 'बनादास' ब्रह्मांड ॥१९॥ काल पायक बंध है, काल पायक मुक्ति। काल पायके होत है, स्वगंउ की सब भुक्ति ॥२०॥ काल पायक सिष्टि भे, पालन काल पाय। काल पायक प्रले है, काल जान नहि जाय ॥२१॥

'बना दास' गति काल की, कठिन देखाई देय। सब कछ भीतर काल के, काल खाय सब लेय ॥२२॥ काल पायंक रिब सिसिहि, राहु ग्रसत है आय। काल पाय ब्रह्मी मरे, चले न कोइ उपाय ॥२३॥ अति भै भारी काल की, को अस जो न डेराय। 'बना दास' कोइ सन्त जन, जीति काल बुल जाय ॥२४॥ काल कर्म निह सन्त में, गुन सुभाव ते पार। अवर बचै नहिं काल सो, सबकै करै अहार ॥२४॥ साधु सरूप में है नहीं, संका तीनिउ काल। 'बना दास' देखे कछुक, मन नहिं होत बहाल।।२६॥ काल बिसक होत है, जोग बियोग सहाय। काल पाय बन राम गे, सिया सहित अरु भाय ॥२७॥ काल पाय नृप तन तजे, भरत किये तप राज। काल भीतर में भयो, रावन सकल अकाज । २८।। कहा किये नहिं सिव सती, काल पाय बिधि मोह। काल पाय बलिभद्रजू, किये सूत को द्रोह ॥२९॥ काल पाय सनकादि दिय, द्वारपाल को श्राप। लखे मोहनी रूप को, काल पाय सिव आप ।।३०॥ काल पाय के लेत है, ईश्वर भी अवतार। काल पाय के करत है, लीला बिबिध प्रकार ॥३१॥ काल भैयानक अति बली, सबकी भँड़ई कीन। सब हित काल सरूप हरि, जथा जोग फल दीन ॥३२॥ काल बली सब काल में, होत नहीं कछ कीन 1 ताको भै नहिं काल की, राम नाम जल मीन ॥३३॥

याही लगि साधन सबै, कटै काल का जाल। दास बना' निर्भय भयो, ब्रह्मानन्द बहुगल।।३४॥ इति श्री बिसमरन-सम्हार काल अंग निरूपनं नाम अष्टमो विश्रामः।

\*

### मतवाद उपराम निरूपण अंग

दोहा-पातंजिल जोगहि कहत, मीमांसा कह कर्म। तत्त् निरूपन सांषि कर, न्याय तर्क को धर्म ॥१॥ कालवाद बैसेषिक, केवल ज्ञान बेदन्ता 'बना दास' हमरे मते, सकल परे मत सन्त ॥२॥ कमं तर्क अति तुच्छ है, जोगहु ते नहि मुच्छ। काल वाद का माल है, अन्ते तत्तु न कुच्छ ॥३॥ सबका अन्त बेदान्त है, बेदहु का परिनाम। 'बना दास' बिन सन्त मत, कोऊ न कवनेहु काम ॥४॥ चारि वाकि चहुँ बेद कह, श्रुति में सकल प्रपंच। 'बना दास' पढ़ि पढ़ि मरे, पार न पावै रंच ॥<u>४॥</u> बहैं अठारह ओर को, अष्टादसो पुरान। 'बना दास' सत्संग बिन, लगै न कहूँ ठेकान ॥६॥ चौदह बिद्या चातुरी, सो पातुरि को कर्म। धर्म सास्त्र पुनि कहत है, नाना बिधि के धर्म ।।७।। नौका नौ ब्याकर्न है, पर्च मरे बसु जाम। उतरन हेत समुद्र हित, सो पंडित को काम।।ऽ॥ पढ़ै लिखे समुझै सकल, बूड़ै मिलै न थाह। 'बना दास' बिन सन्त मृत, कतहूँ नहीं निबाह ॥९॥ सतसंगति में ना परे, करे कोटि उपचार। 'बना दास' वादे कहैं, बूड़ि मरे मझधार ॥१०॥ ताते प्रीति प्रतीति करि, दिढ़ ह्वं कर सतसंग। पाव सब के बोध को, रँगै राम के रंग।।११॥ सन्त अनन्त सरूप है, को पार्व कहि पार। जो ना होते सन्त जन, जरि जातो संसार ॥१२॥ संतै दाता मुक्ति के, संतै केवल राम। 'बना दास सतसंग बिन, सरै नहीं कछु काम ॥१३॥ सन्त गुरू कहैं राम को, राम गुरू कहैं सन्त। 'बना दास' तिहुँ एक है, कोउ कोउ पावत अन्त । १४॥ मान बड़ाई कामना, कपट काल को जाल। ताही ते लखि परत नहि, सब कोउ फिरत बेहाल ।।१५।। बिना सुराई साधुता, भई भाँड़ की स्वाँग। पढ़ै लिखे समुझे सकल, मानौं खाये भाँग ।।१६।। जे ते घट तेती बिरति, अचरज कहा न जाय। चारै अन्तःकर्न हैं, पाँच तत्तु की काय।।१७॥ जोई पिंड ब्रह्मांड सोइ, रह अपने में ठहरि। सैन सान्ति परिजंक पर, परहित उठै न लहरि ॥१८॥ द्वेत दिष्टि प्रतिकूल है, एक सुख को मूल। देखें केवल ब्रह्म जब, निंह कहुँ अर्ज न तूल ॥१९॥ चारिउ अन्तःकर्न के, संग आतमा खराब। जैसे नीच प्रसंग ते, ब्राह्मन पिया सराब।।२०।। परे भये पर ब्रह्म है, वोरे रहे ते जीव। सकळ बेद बेदान्त को, यह सम्मत है सींव ॥२१॥ अभिअन्तर में जब फुरै, तबही आतम तत्तु। ताको फुरना मानिये, मिटिगै जगत परत् ॥२२॥ सोइ प्रापित परधाम है, आतम स्वयं बिहार। जीव बुद्धि की सुद्धि गै, तहाँ कहाँ संसार ।।२३॥

आधी साखी में छिखे, चहै करोरिन ग्रंथ। 'बना दास' यक आतमा, सब सन्तन को पंथ ॥२४॥ अति सूछम ते सूक्ष्म है, सकल जतन तेहि लागि। यही निसानी मिलन की, जागी अनुभव आगि ॥२५॥ लोक, बेद-ब्यवहार को, जारि कीन सब राख। सो निमकौरी खाय किमि, भवन भरा जे दाख ।।२६॥ सिन्धु को उपमा सिन्धु है, गगन को उपमा गगन। ब्रह्मानन्द समान जो, रहै तहाँ निति मग्न ॥२७॥ घरनि घाम के कारने, पुरुषारथ को त्यागु। भोजन वस्त्र सरीर सुख, हित कबहीं मत माँगु ॥२८॥ भक्ति ज्ञान बैराग है, साधन बिबिध प्रकार। भजन हेत को कीजिये, पुरुषारथ अधिकार ॥२९॥ मन इन्द्री निग्रह निती, पुरुषारथ है सार। जीते आसा बासना, 'बना दास' निसि बार ॥३०॥ 'बना दास' मत सन्त को, यह परमारथ सार। सरनागति सिर दीजिये, हरि बल उर आधार ॥३१॥ तन स्वारथ संसार के, ओर मृतक की भांति। 'बना दास' हित भजन के, जीवत है दिन राति ॥३२॥ साघु बिबेक अगाध है, सब दिन सिन्धु समान। डूबि मरै दुनिया दवरि, लागत नहीं ठेकान ॥३३॥

दोहा-जाको अनुभव ज्ञान भो, सो न बहै मतवाद।
खायौ मोहन भोग जो, क्या लहसुन का स्वाद ।।३४।।
सरनागत पुरुषारथ, भिक्त ज्ञान यक आहिं।
साधु मते में एक हैं, सास्त्र मते में नाहिं।।३४॥
सुख सेज्या सोवत परे, कोटि घसीटे कोय।
'बना दास' तिमि जानिक, मतवादी किमि होय।।३६॥

सैव साक्त सिउ सिक्त भज, कोउ गनेस कोउ सूर। 'बना दास' बिन हरि भजे, यरिहि न कबहीं पूर ॥३७॥ अमित भाँति के पन्थ जग, बहु उपासना नाम। जैनी नास्तिक बोध मत, लेइ बाज को खाम ॥३८॥ सब से भारी सन्त मृत, अन्त न पार्व कोय। 'बना दास' सन्तें कृपा, लाभ कोहू को होय। १३९॥ होय सन्त सो सद्य ही, लागै तिनक न देर। 'बना दास' जिमि दीप ते, दीपक बरत सबेर ॥४०॥ श्रुति पुरान षटसास्त्र के, मतवादी कम ज्ञान। चौतिस अक्षर फेर में, भूंकें स्वान समान ॥४१॥ सार किनारे सन्त जन, और परे तकरार। 'बना दास' तकरार में, कोऊ लहत न पार ॥४२॥ माला सम सब संत मत, तामें एक सुमेर। 'बना दास' गुरु कृपाते, मिटा करोरिन फेर ॥४३॥ है सबको मत सार यह, सिष होवै गुरु रूप। जासु भाव दिढ़ जहाँ पर, ह्वं है रूप अनूप ॥४४॥ अच्छर सोइ अनूप है, नि:अच्छर करि देय। 'बना दास' झगरा मिटै, बिसद सांति सुखलेय ।।४५।। श्रुति पुरान अरु सास्त्र जे, बँधा सकल को हद। बहु बिद्या अरु ब्याकरण, सन्त मतो अनहद् ॥४६॥ लोकमतो अरु श्रुतिमतो, सन्त मतो है तीनि। सबते भारी सन्त मत, जाकी मति अति झीनि ॥४७॥ दोउमतमल के सहित हैं, मैं निजमति दिढ़ कीन। सत्ति संकलप राखि उर, बिसद संत मत लीन ॥४८॥ जामें हार न जीति है, नहीं पच्छ नहिं पात । जामें मान अपमान नहि, अनुभव सुख सरसात ॥४९॥

है बेद में भेद बहु; लहै खेद सहि नाहि। जब ही सतसंगति करै, तबही पावै ताहि॥५०॥ लोकउ बेद अथाह है, होत नहीं निरवाह। 'बना दास' सतसंग में, परा सो पावा थाह ॥५१॥ लोक बेद मत मेर सम, को तेहि सके उठाय। 'बना दास' मत सन्त में, दोऊ जात समाय ॥५२॥ रहे सुमेर समान जे, ताकी मिळत न धूरि। भव बंधन कोउ ना सकै, बिन सत संगति तूरि ॥५३॥ भै संसै दोऊ मिटै, सत्संगति को पाय। लोक बेद परपंच को, सहजे देत मिटाय ॥ १४॥ चहुँ जुग चहुँ श्रुति लोक तिहुँ, कोउन दिखाईदेत। पायो सुद्ध सरूप को, सन्त मतो अति सेत ॥ ५५॥ अनुभव सुद्ध उदोह जब, कोउ मन नहिं ठहरात । 'बना दास' ऋतु के समैं, तरु पाता झरि जात ॥५६॥ कानन मृग सम सब् मते, सरै कहाँ लौं काज। बन में कोउ रहि जात नहिं, जब आवै मृगराज ॥५७॥ सन्त मतो ताते प्रबल, काहू की न पोसाति। सव मत वाले जानिये, मतवाले की भाँति ॥५८॥ येक धाम यक आतमा, येक ठाम यक टेक। येक साधन येक सिधि, येक दिष्टि न अनेक ॥५९॥ एक भरोसा एक बल, एक आस बिस्वास। एक गति एक भगति, एक सुमति प्रकास ॥६०॥ येक भेष यक टेक है, एक ध्यान यक ज्ञान। एक तिय पिय एक है, गुरुपद एक प्रमान ॥६१॥ एक जोग यक क्षेम है, एक नेम परधान। एक एक सब एक हैं, एक ब्रह्म निर्वान ॥६२॥

यक आसन अरु वृत्ति यक, यक अहार मुख सार। काल कवर करि लेत है, सब ही को यक वार ॥६३॥ एक गये बिच संत जन, काल जाल को फारि। यक निस्चै उर धारिकै, एकै मन को मारि ॥६४॥

\*

# तत्व निरूपण अंग

दोहा-प्रकृति पुरुष औ कालते, सकल जगत को ख्याल। 'बना दास' ताते रहै, ब्रह्मानन्द बहाल।।१॥

चौपाई-पाँच तत्तु के सकल पसारा । सो अस्थूल सरीर बिचारा। तामें इन्द्री दस परकारा। मन बुधि चिन और हंकारा॥२॥ पंचप्रानमिलिसूक्ष्मसरीरा। उनके संग लहै भव पीरा॥ अरु आतम परमातम दोई। सखा रूप दूजा नहिं कोई।।३॥ छिबिस तत्तु कीन परमाना । तामें चौबिस को जड़जाना ॥ जीवातम परमातम दोई। ताको भेद सुनहु सब कोई।।४॥ यहसरीर जड़ बिटपसमाना । दुइ खग सोचे तन परमाना ॥ तामें एक तरुहि मन लायौ। ताही कारन जीव कहायौ।।५॥ देह बिटप को सुख फल खावै। ताते जनम मरन को पावै।। परमातमा सोय सुखरासी । साखी मात्र रहै अबिनासी ॥६॥ मुखफलखाब तर्जे जिउ जबहीं। आतम परमातम यक तबहीं।। रूप बिसमरन को यह कारन। सुख इच्छा सोई भव डारन।।।।। ताति सुख इच्छा परिहरिये। काहे जनिम जनिम जग मरिये।। जब लगि सुख इच्छा नहिं त्यागै।तबलगि भव भै पलक न भागै॥६॥ सुख इच्छा अरु हंकारा। इनहीं को जानहु संसारा।। दुइ को बोझ धरे सिर जोई। कोटि-जनम भव पार न होई।।९॥

ताते मुख इच्छा को त्यागे । निसि दिन एक ब्रह्म अनुरागे ।
ब्रान्त: किनं बिसेषि मिटावे । तबहीं भव के पारिह जावे ।।१०॥
राम रूप जबही जिउ पावे । तबही उर की इच्छा जावे ।
ब्रह्म रूप मिलि होवे एका । तब नाहीं भव दुख्ख अनेका ।।११॥
महासान्ति मुख सिन्धु समावे । बहुरो जगत जनम निह पावे ॥
जब निज कुसलन आपु बिचरिहै । तब को काज आपनो करिहै॥१२॥
दोहा-तत्तु बिना निहं गित लहै, तत्तु न पावे कोय ।
'बना दास' पावे सोई, कुपा राम की होय ।।१३॥
एक ब्रह्म निस्चे भयो, तत्तु कहावे सोय ।
सो हो ही निहं दूसरो, अविर तत्तु सब खोय ।।१४॥
वीक बह्माकार दिहित भी जबहीं। भव को मल गयो जित वहाते ।।

नी - ब्रह्माकार दिष्टि भे जबहीं। भव को मूल गयो जरि तबहीं।। भूजा बिया न जामै हारा। ब्रह्माकार भयो संसारा।।१४॥ ब्रह्माकार सकल जग देखें। आपुहि सदा ब्रह्म करि लेखें।। तन मन इन्द्री तर्जीह बिकारा। तब हीं पानै सान्ति अपारा ॥१६॥ अन्त:कर्न थके सब कोई। सान्ति सराहि सकै किमि सोई॥ जाको उपमा तिहुँ पुर नाहीं। सोइ अपवर्ग रूप तन माहीं ।। १७॥ जग को सब प्रपंच दहि जावै। अब कैवल्य कहाँ से आवै।। सोइ सायुज्य मुक्ति श्रुति गावै। ज्ञान बिना कोउ ताहि न पावै।।१८।। जामें कहूँ न आना जाना । पायेउ अबिचल अजब ठेकाना ।। ताहि हेत साधन है सारा। ज्ञान पाइ फिर सबसे न्यारा।।१९॥ तब फिरि साधन होत्रै नाहीं। जिमि रुज गये न औषद खाहीं।। तिमि संसार रोग जब गयौ। सांतिहि पाइ सुखी सो भयौ।।२०।। लोक बेद बिधि जाने नाहीं। डूबा रहे सिन्धु-सुख माहीं।। तब फिरि बिधन न आविह नेरे। इन्द्रीदेव भये सब चेरे ।।२१॥ गुनातीत गति गूढ़ नेवासा। कटिगो सकल काल का पासा।। ब्रह्म जीव को रह्मी न भेदा। जाको जानि सकत निह बेदा ॥२२॥

श

31

तासु सरूप अवर को गावै। सोइ जानै जो कोई पावै॥
दोहा-इमि भव तरिबो कठिन है, तरै कोटि में एक।
हरि गुरु सन्त कृपा करै, उपजे बिमल बिबेक॥२३॥
पूरब सुकृत सहाय कर, यहि तन जन्म प्रजन्त।
करै मसक्कित तरन हित, तब होवै भव अन्त॥२४॥
संत सूरवाँ सहस बिधि, करिकै जतन अनेक।
'दास बना सांतिहि लहै, कोटिन मद्धे एक ॥२४॥

# 38

# -ः साधुता निरूपरा मंग :-

दोहा-नौ रस केर बिभाग यह, प्रथम जानु सिगार 'बना दास' दूजे बहुरि, करिहौ स्वपं बिचार ॥१॥ करुना तीसर जानिये, चौथा रौद्र प्रमान । पंचम कहिये बीर रस, छठौ बिभत्स बखान ।।२॥ सतयें जान भयानक, अठवां अद्भुत होय। नवयें कहिये सान्त रस, जा सम अवर न कोय ।।३॥ बहुरौ कहिये पाँच रस, दास सख्य शृंङ्गार । अरु बात्सल्य प्रमान है, सान्ति सकल सरदार ।।४।। चारिउ साधन सान्ति के, जोइ जोइ सिधि होय । सोइ सोइ आवै सन्ति में, संसै नाहीं कोय ॥ १॥ ताते आदर कीन है, सदा सान्त रस सन्त 'बना दास' हीं हूँ कहत, जो है सबके अन्त ।।६॥ आठ अंग जे जोग के, ताको करत बखान। प्रथमे जम दूजे नियम, आसन दिह परमान ॥७॥ चौथे प्राणायाम है, पंचम प्रत्याहार। छठयं कहिये ध्यान को, सात घारना सार ॥८॥

होहा-अठवाँ अंग समाधि है, 'बना दास' सो सिद्धि। बहुरी करित बिभाग है, जम औ नियम की बृद्धि ॥९॥ द्वादस जम परमान है, ऐसा तासु बिचार। सत्य बचन हिंसा रहित, अरु अस्तेय है सार ॥१०॥ संग बिवर्जित नित रहै, सब पर दाया दिष्टि। 'बना दास' पुनि चाहिये, लज्जा में अति निष्ठ ॥११॥ मौन आसतिक थिर कही, ब्रह्मचार को जान। 'बना दास' पुनि है छमा, अरु अभीर परमान ॥१२॥ अब कहिये बिधि नियम की, सदा सीच मति लीन। धर्म को अति ही आदरे, रहै कपट ते हीन।।१३॥ जप तप हरि पूजा अतिथ, तीर्थ अटन गुरु सेव। अति दिढ़ता सन्तोष में, पर उपकार की टेव ॥ १४॥ 'बना दास' होमहि करै, नियम द्वादसौ यह। धारन करै निवृत्ति जन, निह यामें सन्देह ॥१५॥ नवसुत जानी भक्ति के, सोऊ हैं नव अंग। 'बना दास' अब कहत हैं, ताहू को परसंग ।।१६।। श्रवन कीरतन असमरन, पद सेवन परमान। अर्चन बन्दन दास्य सख, आत्म निबेदन जान ॥१७॥ निष्ठा बुद्धि जो ईस में, सो कहिये सम अंग। सुद्ध होय इन्द्री जितै, सो है दम परसंग ॥१८॥ कोटि भाँति कोउ देइ दुख, सो माने दुख नाहि। सकल सहैं वैसे रहे, छमा कहत हैं ताहि।।१९।। कामिन्द्री रसना प्रबल, चंचल रहें सदाय। सकल जगत हैरान किय, कछु नहिं चले उपाय ॥२०॥ इन दूनी को बस करें, रस अबला को त्यागि। ताही को धीरज कही, 'बना दास' बड़ भागि ॥२१॥

40 दोहा-द्रोह तज सब जीव को, याते दान न आन। सकल भोग की रुचि तजे, तप निहं ताहि समान ॥२२॥ सूर न कोई ताहि सम, जो जन जितै सुभाव। सत्य नहीं कछु ताहि सम, सब में हरि को भाव।।२३।। जो असंग सब कर्म से, ता सम सीच न कोय। जो कर्मन का फल तर्जे, त्याग बड़ो है सोय।।२४॥ सोई है अति इष्ट धन, परम ईस को धर्म। 'बना दास' भासै नहीं, भूले दूसर मर्म।।२५॥ जज्ञ रूप श्री राम है, अवर न दूजा कोय। ताके ज्ञानहि देइ जो, सोई दिच्छना होय।।२६॥ प्राणायाम सो बल नहीं, जासे मन बसि होय। भागि न हरि ऐस्वर्ज सम, जो कोउ पावत सोय ।।२७।। राम भक्ति सम लाभ निह, गावत बेद पुरान। 'बना दास' ताते बिमुख, पशु बिन पूँछि बिषान ॥२८॥ भेद मिटै जाते सकल, सो बिद्या परमानु । 'बना दास' ताते रहित, सकल अबिद्या जानु ।।२९।। जो लज्जा उर मानिक, भूलि न करे अकर्म। 'बना दास' संतत यही, है लज्जा को धर्म।।३०॥ निःकिंचन निसपृहा सदा, नहीं लोभ कोउ अंग। 'बना दास' दिढ़ जानिये, सोइ सुभाव सरबंग ।।३१॥ दुख सुख से अतीत जे, सोई है सुखमूल। अपर सकल सुख जहाँ लगि, 'बना दास' प्रतिकूल ॥३२॥ विषय की इच्छा जहाँ लगि, सोइ जानौ दुख खानि। 'बना दास' सम्पन्य गुन, ताहि आढ्य करि मानि ॥३३॥ बंध मुक्ति की जुक्ति जो, जाननहार बिसेखि। 'वना दास' बुध कहत हैं, ताको पंडित लेखि ॥३४॥

होहा-देह-गेह अपनो कहै, जग मित अति अभिमान। धन सुत दारा में बँधे, ते मूख्य नहिं आन ॥३४॥ जा बिधि रामहि पाइये, सोई जानहु पंथ। अह प्रवृत्ति है जहाँ लगि, सो सब जानु कुपंथ ।।३६।। संतोषी सीतल हिंदै, सातिक चित्त सब काल। सबही के नित सुह्रद है, सोई स्वर्ग बहाल ॥३७॥ अति तामसी है जो कछू, 'बना दास' सो नर्क। श्रुति पुरान सज्जन कहै, यामें नाहीं फर्क ॥३८॥ बन्धु एक सतगुर अहै, बैरी हैं सब कोय। जाते जग बंधन छुटै, जानि लेव सब सोय।।३९।। रामरूप है सत गुरू, अवर न दूजा कोय। निज सरूप को ज्ञान लहि, जीव पार भव होय ॥४०॥ मानुष तन को ग्रह कही, ग्रही होत जेहि लागि। त्रिस्नावन्त दरिद्र सोई, जाकी बड़ी अभागि।।४१।। जाकी इन्द्री सबल सब, ऋिपन कहावै सोय। सपनेहु ताको सुख नहीं, गया जनम सब खोय ॥४२॥ बिषय रहित ईस्वर सोई, बिषय सहित सो जीव। 'बना दास' दिढ़ जानिये, सब मत को यह सीव।।४३।। बिधि निषेद लच्छन सकल, जानहि परम सयान । अवर जानि कैसे सकै, मृग जल देखि लोभान ॥४४॥ बिधि निषेद जल लै गहै, ऊँच नीच को भेद। 'बना दास' दिढ़ मानिये, तब लै सकल निषेद ॥४५॥ बिधि निषेद की दिष्टि जो, सो जानिय निषेद । बिधि निषेद दूनी परे, सो बिधि जाहि न भेद ॥४६॥ पसु मानुष मान सही, जिबिधि और तिषेद। पंडित को भय कछु नहीं, जो बिधि बाँधी बेद ॥४७॥

दोहा-ताते सब कछ रूप हरि, दूजी दिष्टि निकाछ।

'खना दास' उर सान्त है, हरदम ब्रह्म बिचाछ।।४८॥

जाग्रत को बिभू जोग है, स्वप्न बिराग प्रमान।

है सुषुप्ति को ज्ञान बिभु, तुरिया को बिज्ञान।।४९॥

जाग्रत जिउ नैनन रहै, बिस्व कहावे सोय।

सपने में कंठे बसै, तेजस नाम सो होय।।५०॥

हिदै बिलीन सुषोपति, तुरिआ परा प्रमान।

'बना दास' तहँ स्वतः उठ, 'अहं ब्रह्म' निर्वान।।५१॥

कः - 'प्रज्ञानमानन्दं' ब्रह्म, रिग्बेद को प्रमान 'अहं ब्रह्म अस्मि' जजुर करत ब्रखान है। 'तत्वमसी' इति सामबेद कहै जानो जन

'अहं ब्रह्मस्मि' अथर्वन को ज्ञान है।। चारि बेद भेद एक बाक्य बोलें चारि मुख

चौंकत अनारी अर्थ जानत सयान है। 'बना दास' मृषा मत बाद में परे केते यक ब्रह्म जाने बिना सबै हैरान है।।५२॥

दोहा—सब प्रकार जाना चाही, बिबिधि साधुत अंग।
ग्रहन जोग सो राखिये, त्यागन त्याग प्रसंग।।५३॥
समय पायके ग्रहन है, समय पाय सोइ त्याग।
रुज में ओषद खात सब, निंह निरोग अनुराग।।५४॥
जनम मरन के दु:ख जे, ते नित करें बिचार।
काल के हाथ कमान है, पलभिर निंह अतिबार।।५५॥
तत्तु बिचार सो ज्ञान है, 'बना दास' निंह आन।
बंध मुक्त को भान निंह, सो किह्ये बिज्ञान।।५६॥
लीन बृक्ति नित ब्रह्म में, कर्म सुभासुभ छीन।
'बना दास' पल बिलग निंह, जैसे जल औ मीन।।५७॥

होहा-ब्रह्म जीव दोनों मिले, नीर छीर यक्तमाहि। 'बना दास' फिरि बिलग नहि,सान्ति कहत हैं ताहि ॥५८॥ सान्ति मुक्ति सबके परे, उपमा दूजी नाहि। परा भक्ति सो जानिये, निहं संसै या माहि ॥ ४९॥ तीनिउ पुर की कामना, रिधि सिधि तिरिन समान। राग न तनहू के बिषे, सो बिराग परमान ॥६०॥ बिना बोध के साधुता, जानहु लोध समान। गोड़ा करें कुदारि हिय, सदा रहै हैरान ॥६१॥ सब साधन की सीस मिन, हरि की भक्ति अनूप। 'बना दास' पुनि तासु फल, पाइब सहज सरूप ।।६२।। 'बना दास, उदिम रहित, नित ही देह निबाह। आस बासना ते रहित, सब का सिंधु अथाह ।।६३।। तन,मन, इन्द्री सान्ति जब, तब सुखकहा न जाय। 'बना दास' बुधि बचन पर, जानै जो ठहराय ।।६४।। चवरासी को दुख निरिख, कैसा जमपुर माँह। अपनी दसा बिचारि निति,नहिं आवत उर आहं ।।६५।। बाल कुमार जुवा गयौ, बृद्ध भयौ तन आय। क्या क्या भोगेउ देह धै, कूच गई नगचाय ।।६६।। अब पल कौ भूलै नहीं, अपना काम कमाय। लगे असाढ़ किसान जिमि, खान पान बिसराय ॥६७॥ कौड़ी ढेर लगायक, कहै सुनौ रे भाय। जो जासो ढोइब सध, सो सकली लै जाय ॥६८॥ खान पान भी नींद तिज, ढोवं दिन भी राति। कौड़ी छाँड़ि के दूसरी, चरचा नहीं सोहाति ॥६९॥ कौड़िहु भरि नाहीं छगत, जग में काहुहि राम। कौड़िउ भरि परलोको नहि, भले विधाता बाम ॥७०॥

दोहा-कोई खटाई खाय जी, लखि आवत मुख नीर। रामहि सुमिरत देखिकै, उठत नहीं उर पीर ॥७१॥ जेती लगति खटाइ मुख, वतनेउ नाहीं राम। 'बना दास' अचरज यही, कैसे ह्वं है काम ।।७२॥ गौजा भांग अफीम जेहि, लागि तमाकू जाय। 'दास बना' तेहि समय महँ, दूजा नहिं दरसाय ॥७३॥ विषय लागि जतनी जिवहि, वतने लागहिं राम। 'बना दास' वदिकै कहैं, होय वही दिन काम ॥७४॥ तिनका मानै छोट जिन, नहीं इन्द्र को मोट। सब दिन समता में रहै, यही साधुता ओट ॥७५॥ जतना लागत बैल प्रिय, सदा किसानन काहि। वोतने लागहिं राम प्रिय, काहेक जमपुर जाहि ॥७६॥ जाको लागे राम प्रिय, सो गहि तन भे राम। लहे पुराने भवन को, पाये अति बिश्राम । ७७॥ अद्धे ज्ञान लहे बिना, बावा गँवन न जाय। श्रुति पुरान मत सन्त को, कोटिन करै उपाय ॥७८॥

\*

#### संत सेवा किरूपण अंग

दोहा—'बना दास' गित सन्त की, को किह पाविह पार।
भोगत जीवन मोष सुख, लेस नहीं संसार।।१॥
कामधेनु का कल्प तरु, का कुबेर को बित्त।
बना दास' निज रूप में, लीन भयी जब चित्त॥२॥
का बिधि पद का इन्द्र पद, लोकपाल नरपाल।
'बना दास' जब मन भयी, ब्रह्मानन्द बहाल।।३॥

होहा-कहां बेद कहें सास्त्र है, अव्टादसी पुरान। कहँ बिद्या कहँ ब्याकरन, बुद्धि सुद्धि अस्थान ॥४॥ कहाँ देह कहँ गेह है, इन्द्री गोचर प्रान। अहंकार कित संभवे, रह्यो ब्रह्म निर्वान ॥५॥ तिन दरसन को ना तुलै, सकल देव का दर्स। तीरथ मय पद सलिल है, सकल सुकृत असपर्स ।।६।। तप ब्रत दान अनेक बिधि, जज्ञ जहाँ लगि कर्व। तिनकी सेवा है धरा, और पसंघा सर्व॥७॥ सम दम दाया जम नियम, साधन मोछ जो आहि। 'बना दास' सब कुछ करै, सन्त कृपा सम नाहि ॥ ८॥ कामधेनु अरु कल्प तरु, बरदायक बहु देव। जो फल सब से ना मिलै, साधु सेय लो लेव।।९।। अवर के दाता हैं सबै, मुक्ति के मँगता आप। साधु देत हैं मोच्छ पद, मेटि सकल संताप ॥१०॥ काहे बहु तीरथ करें, क्यों सेवें बहु देव। क्यों तप मख बत दान कर, जानत नाहीं भेव ॥११॥ सब तिज सेवै साधु पद, दिढ़ ह्वे कर सतसंग। मनवाँ छित सब होइ सिधि, बिन प्रयास भवभंग ॥१२॥ सन्त जवन करि देत हैं, सो न सक किर राम। तेहि तजि भटकै अवर मग, भले बिघाता बाम ।।१३।। सन्त की समता को उनहीं, तिहुँपुर चहुँ जुग माहि। आगम निगम पुरान कह, 'बना दास' कोउ नाहिं।।१४।। निसकामी जाको भजै, तजै सकामी ताहि। विस्वास विस्वास बिन, घर घर भटका खाहि ॥१५॥ 'बना दास' सन्ते कृपा, जाने सन्त सरूप। हिदै नैन बिन किमि लखै, परा मोह तम कूप।।१६।।

दोहा-सिव बिधि सेस गनेस श्रुति, सारद सत्त सकुचाय।

किब कोबिद केती करैं, मिहमा पार न जाय।।१७॥

तिहुँपुर चहुँजुग काल तिहुँ, जहुँलिगिसिष्टि प्रमान।

जो तन धिर रामिह भजै, ताकै सम को आन ॥१८॥
बिधि प्रपञ्च जहुँ लिग अहै, सब से नीचा होय।

मन बच कम रामिह भजै, तासे ऊँच न कोय॥१९॥

सब साधन को सिद्धि है, सहजे सन्त सनेह।

'बना दास' निहं सन्त प्रिय, नाहक धारे देह॥२०॥

सन्त सेय अभिमत लहै, निहं यामें सन्देह।

भव बन्धन नासै सही, 'बना दास' कह येह।।२१॥



#### सन्त लच्छक निरूपण अंग

चौ०-गत उद्वेग दंभ नहिं दरसै तिगुनातीत अमानी।

सुठि सन्तोष मोष जीवन जग बुद्धि खानि बिज्ञानी।।१॥
लोक बेद बिस्तार सकल बिधि अन्तः कर्न सो त्यागी।
जाइसमाने महासांति में 'दास बना' बड़ भागी।।२॥
धीरमान किव पष्ठष बचन नहिं सदा यकान्त नेवासी।
निंदा अस्तुति करें न माने अति ही आस बिनासी।।३॥
सर्वभूत निर्वेर निरालस डर बासना न कोई।
सूच्चि उपाय असंसै निसिदिन हानि लाभ नहिं दोई।।४॥
संग्रह त्याग बिराग दुहुन ते गहिरे सिन्धु समाना।
'दास बना' निर्में निरने नित देखत मनहु अजाना।(४॥

बोहा-कम बोलत पलको कम डोलत डग-मग पग महि लागे। निर्जन में रुचि सदा रहन की अति प्रपंच से भाग ।।६।। हरि जस श्रवन सुनत गद गद गर नैनन प्रेम पनारे। पल पल पर पुलकत सनेह सुठि तनकी दसा बिसारे ॥७॥ पर दुख दुखी सुखी पर सुख से आपु दुहुन ते न्यारा। 'दास बना' गुन साधु सेस सत बरनत लहै न पारा ॥ = ॥ ह्रप कुरूप ऊँच अरु नीचा यह कबहीं न बिचारै। सब घट में है येक आतमा सोई सुरति सम्हारे ॥९॥ पंछ पात बकवाद न भावत अन्तःकर्न हेराने। सहज समाधि साधि के बैठे हैं श्रम सकल सिराने ॥१०॥ देस काल निसि दिवस कहाँ हैं हरख सोक नहिं आने। तिथि औ बार बिचार न कोई बिधि निषेद नहि मानै ।।११।। श्रुति पुरान बिस्तार भुलाने सिथिल बैषरी बानी। माते रहत ब्रह्म सुख हरदम सहजे सुरित समानी ॥१२॥ चौगला-देह बुद्धि की सुद्धि न सपनेहु सकल युद्ध जै पाई। 'दास बना'सुख बचन भिन्न मन सकै कवन किब गाई ।।१३।। करिक कृपा सँभरिहै मोका तेइ सन्त जन नीके। 'दास बना' नहि राखि कहीं कछु जानत हैं गति हीके ।।१४।। जो कछु है धारन के माफिक तामें कमी न कोई। जो जो बस्तु त्याग के जोग है सो जामें निहं होई ।।१५।। सोइ बिसेषि संत पद जानहु 'दास बना' अस भाषे। यहू ग्रन्थ बहु सद्ग्रन्थन को सो बिचार नित राखे ।।१६।। लच्छन अवर कहाँ लीं कहिये सन्त अनन्त समाना। 'दास बना' कोउपार गया नहिं मैं किमि करी बखाना।।१७॥ सर्व अंग अनभी अगाध नहिं साध रही कछ बाकी। ज़ड़ चेतन की ग्रंथिहि छोरे चाह करें अब काकी ॥१८॥

चौगला-बंध मुक्त का भान भुलाने ब्रह्म भये तन याहीं। ब्रह्मा कीट प्रजन्त येक जेहि मल नहिं मानस माहीं ॥१९॥ सत संगति सुख अल्प पल्क सम गाइ सकति नहिं बानी। ब्रह्मा इन्द्रदेव को दरजा अति ही लघु करि जानी।।२०॥ महिमा साधु अगाध अनूपम सकै न वेद बखानी। बिधि हरिहरगननायक हारहिंक बिकोबिद किमिजानी ॥२१॥ सो मैं गाइ सकीं कौनी बिधि सकल भाँति मतिहीना। मसक सुमेर भार निंह लेवे नभ न सकै चिढ़ मीना ॥२२॥ कोमल बिसद बिबेक महानिधि रिधि सिधि सकल बिरागी। 'दास बना' जल मीन दसा अति राम नाम लव लागी।।२३॥ साधन अवर न रापनेहु जानै नहि माने न बतावै। 'दास बना' मन बचन करम करि राम नाम लव लावै ।।२४॥ उदासीन अरि मीत न कोई रीति बिलच्छन सारी। मन कम बचन अनीति न जानै नित निज दोष बिचारी ॥२५॥ परगुन गाहक दोष न देषै मानद आपु अमानी। तन मन बचन न काहुहि दुखवत है गुन अकथ कहानी ॥२६॥ जो को उअनहित करै निरन्तर हित ताहू को बिचारै। दै उपदेस बोध नाना बिधि भव सागर से तारै।।२७॥ तन मन इन्द्री करै जवन कछु सो तिन में बरतावै। आतम बोब अगाध आपु में एक नहीं ठहरावे ॥२८॥ सोऊ कारज कारन माफिक अवर सकल भे त्यागा। बाहर भीतर सदा अकर्ता निज सरूप अनुरागा ॥२९॥ दोहा-इन्द्री अन्तःकर्न तन, प्रान सांति सर्वंग।

दोहा-इन्द्री अन्तःकर्न तन, प्रान सांति सर्वंग। पदुम पत्र परमान है, सब से सदा असंग।।३०॥

चौगला-जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाते अपर को कवन ठेकाने । 'दास बना' तामें सुमेर सम ठहरि रहे मरदाने ॥३१॥ ताते सन्त बड़े रामह ते सदा गुनन ते न्यारा ।।३२॥ कामिनि काठ काच कंचन सम राग देख से न्यारा ।।३३॥ बोध अगाध अमित गुन सागर बरनत सब हिअ हारा ॥३३॥ कोमल बचन बिचारि के बोले सब दिन हिर सनबन्धी । वाय रहे तन तह गहि मौनहि नहि पावत कोउ सन्धी ।।३४॥ दोहा-धिन्न धिन्न है सन्त जन, त्रिभुअन के आधार । जाकी समता और निहं, कर श्री मुख निरधार ॥३५॥



#### सन्तोष निरुपण अंग

दोहा-किनका भिर के कारने, निसदिन फिरत पपील ।
पील खात येक ठवर, मन भिर कैसो डील ॥१॥
जहाँ पवन की गित नहीं, पहुँचै तहाँ अहार ।
कुसियारी के कीट को, कस निहं करत बिचार ॥२॥
अजगर ठौर परा रहै, सब से मोट सरीर ।
बिन भोजन कैसे जिये, साधु धरै किन धीर ॥३॥
नदी जात जब सिथु महँ, कछू न कामना ताहि ।
उनको दूजी ठवर निहं, बिन निधि कहाँ समाहि ॥४॥
जथा लाभ में तोष निति, भोगे जीवन मोष ।
'बना दास' काहू बिषे, कित देखें गुन दोष ॥४॥
बिन सन्तोष न सुख कहूँ, तिहुँपुर तीनिउ काल ।
'बना दास' सन्तोष बिन, सब कोळ कंगाल ॥६॥
जिन पायौ सन्तोष धन, सब से परम अनूप ।
साहु महाजन सेठ सब, कँगले लागत भूप ॥७॥

चौगला-बादसाह का माल है, लोक पाल सुरपाल। 'बना दास' सन्तोष जब, सबै लगत कंगाल।।दा। श्रुति पुरान सब कीउ कहै, तोष साधु श्रुंगार। 'बना दास' सन्तोष नहि, साधू बिना बिचार ॥९॥ जो नहिं मानै परारबद, नहिं सन्तोष भरोस। 'बना दास' सो साघु कस, अघ ऐगुन का कोस ।।१०॥ एक माने काज होत है, तीनिउ में का बाकी। 'दास बना' येकौ नहि मानै, कस न परै सिर चाकी ।।११॥ पुनि तिहुँ एकै परत देखाई, देखा भले बिचारी। कहन भरे को भाव तीन हैं, मानहु त्रिबिधि अटारी ।।१२॥ महल तिमंजिला अति सुखदाई, मुक्ति तख्त तहँ राजै। उपमा हेरे मिलति न कोई, किब कोबिद मित लाजै ।।१३॥ राम कृपा ते करि बहु साधन, सिद्धि अवस्था पाई। कोटिन मद्धे कोइ सन्त जन, तहाँ बिराजत जाई ॥१४॥ मुक्ति तखत पर सान्ति बिछौना, ज्ञान नींद में सोवै। 'दास बना' बिज्ञान उसी-सी, दुतिआ कतहुँ न जोवें।।१५॥ आनंद अतर पूरि खुसबूई, डोळत त्रिबिध बयारी। एक गरीबी दुतिय दीनता, तीजे छमा बिचारी ।।१६॥ ओढ़े सदा अमानी चादरि, सोभा बरनि न जाई। भाव बिचारि साधु सुख पैहैं, जिनके सुरति समाई ॥१७॥ अवर के बूझ माहि नहि आवत, ताते को रस जानै। 'दास बना' सब सुखी तहाँ हैं, जह जाको मन मानै।।१८॥

दोहा-मन बुद्धि चित्त हंकार के, परे भये जन सन्त। श्रुति पुरान किंब कोबिदी, पावत कोइ न अन्त ॥१९॥



## पारब्ध निस्तपण अंग

होहा-जनमें जननी जठर ते, दिन प्रति करत अहार। बुद्ध भये ले ना मिटी, हाय हाय धिरकार ॥१॥ दुख भोगत बिन ही जतन, सुख की करत उपाय। 'बना दास' अस साधु ह्वं, बूड़ि मरै जल जाय।।२।। ज्ञानी मानत परारबद, तू तन मन नहिं होय। अपनो सुद्ध सरूप लखु, सुख दुख कहूँ न कोय ॥३॥ सोम सूर समरथ बड़े, राहु ग्रसत दिन पाय। टारे तरट न कोटि बिधि, परारब्दि असि आय ॥४॥ पंच तत्तु के तन सबै, येक करत है राज। येक घर घर दाना माँगत, तनिक न आवे लाज ।।१।। छीर पान मोती चुगत, परारब्दि बस हंस। आगि चबात चकोर है, बक नासक झख वंस ॥६॥ कुत्ता घर घर डोलता, कवर-कवर के लागि। परे परे अजगर भखे, कैसी वाकी भागि॥७॥ गीध गला आमिष भषै, ताकी दृष्टि अपार। करिका मस्तक फोरिके, जीवत सिंघ अहार ॥ ॥ ॥ भागि-भागि सब कोइ कहै, तब क्या खेदै वाहि। साद भागि जे भागि से, पछुआवत हैं ताहि ॥९॥ भागि भरोसे जे रहैं, ते अति मति के हीन। वह तौ भागी जाति है, तू कत होवै दीन ।।१०।। अनायास ही भोगिहै, दुख सुख सदा सरीर। सदा अचल निज रूप रहु, तोहि परी का भीर ।।११।। जनम मरब बूड़ब तरब, दुख सुख तो में नाहि। हानि लाभ सोकी हरष, मन बुधि की गति आहि।।१२॥ अनायास में नाइ दे, पंचतत्तु की देह। निज कृत सुख दुख भोगिहै, तू राखे मित नेह ॥१३॥ दोहा-टरा चाबत नीम को, खात बबुर के कांट। देखहु लम्मक-ग्रीव को, भोजन रूप कुठाट ॥१४॥ लिखा जो दुख सुख भाल में, सो कम परिहै नाहि। 'बना दास' अस समुझि के, मगन रहै मन मौहि।।१५॥ जे मानुष मरि जात हैं, तेरही बरखी होय। गया पिंड अरु श्राद्ध को, करते हैं सब कोय ॥१६॥ मरे न छूटत परारबद, जीते किमि तजि देय। कहँ मछरी कहँ आम है, मिलें समय पर तेय ॥१७॥ येक तबेले में बँघे, पायस मोहन भोग। अस्व जिलेबी खात है, परारब्द संजोग ।।१८।। नाना बिधि दाना तेई, गलियाये ते खात। एक छान्हे घूरन चरत, तबहुँ न पेट अघात ।।१९॥ एक स्वान सरदार के, सोवत सेज बिछाय। नाना बिधि भोजन करै, येकै हाड़ चबाय।।२०।। को कोयल काली किया, कौन किया बक सेत। अपनी अपनी परारबद, समुझत नाहिं अचेत ॥२१॥ संकर की प्रतिमा कोई, सुबरन मण्डप माहि। गंगा जल बहु सुमन लै, पूजत हैं सब ताहि।।२२।। घूप आरती दरिब जुत, बिबिध लगावत भोग। सीस नाइ लाखन परत, परारब्द संजोग ॥२३॥ येक परे कुठावँ में, तहाँ कोई नहिं जाय। षरारब्द बस स्वान तहँ, मूतत टाँग उठाय ।।२४॥ येक लोहा गो गर चलत, एक धरे हिर भौन। बस्तु एक परारब्दि बसि, यामें संसय कौन ॥२५॥ जड़ भोगत परारब्द को, चेतन मानत नाहि। 'बना दास' कौनी तरह, ज्ञान सिखाव ताहि ॥२६॥

दोहा-तन मन इन्द्री बिषय अरु, प्रान प्रकृति परपंच।
'बना दास' निज रूप लखि, दिष्टिन भावत रंच ॥२७॥
जलज जोंक जलते दोऊ कमल चढ़त सुर सीस।
परारब्द बसि वह पियत, लोहू बिस्वा बीस ॥२८॥

# 洲

## भरोस निरूपरा मंग

दोहा-गर्भ माहि रच्छा किया, सो भी रच्छक आजू। साखी बेद पुरान हैं, तू क्यों करत अकाजु ।।१।। प्रथम पयोधर प्रकट करि, पीछे जायो तोहि। सो बिचारि बिस्वास नहि, अचरज आवत मोहि ॥२॥ हरि बरखा पूरन करत, जल करि सब संसार। तोर पेट नहिं भरैंगे, तजत न क्यों अबिचार ॥३॥ चातक पावत स्वाति जल, कछु नहि करत उपाय। गंगा जमुना सरस्वती, सिन्धु तीर नहिं जाय ॥४॥ कैसी टेढ़ी टेक है, टेढ़ बूँद नहिं लेय। वह जड़ तू चैतन्य है, तापर चित्त न देय।।५॥ लोक बेद भो बिसद जस, हठ कीने कसलाह। सठ मन कस मानै नहीं, हरि के हाथ निबाह ।।६।। माता तेरी परारबदि, पिता राम बिस्वास। तोष तखत पर सोइ रहु, 'बना दास' तिज आस ॥।।।। चातक टेक अनूठ है, तू कत जूठा खाय। स्वाति बुन्द रघुनाथ कर, ताते सदा अघाय ॥ दा। निर आसा निरजतन ते, प्रापति जो कछु होय। सो आवत है राम कर, दूजा नाहीं कोय।।९।। दोहा-अरिप दिये तन सरन में, अब तोसे का काम।
वोह धन तो अब आन को, करें चहै जो राम ॥१०॥
जो काहू को देत कछु, लोभ करत निंह कोय।
जो तामे ममता करें, नाहीं दीनो सोय ॥११॥
श्विस्व भरन भगवान हैं, जो भरि हैं वै नाहि।
तो तेरी अवकाति क्या, समुझत निंह मन माँहि ॥१२॥
हरि भरिहैं हरिहैं कवन, हरि हरिहैं को देय।
रीते रीते सब कोऊ, ताते यह मत लेय ॥१३॥
तिहुँ पुर दुखिया आपको, सुखिया नाहीं कोय।
जो दुखिया से सुख चहै, सबसे दुखिया सोय ॥१४॥
मैं जानौ सन्तोष निंह, परारब्दि क्या होय।
निज बल जग की आस तिज, राम दुआरे सोय ॥१४॥
सुखिया सीता राम हैं, जाहि करें सो होय।
ताते सुखिया सन्त जन, अवर न दुजा कोय ॥१६॥

सर्वया—भींन बिभीषन को न जरो प्रहलाद फारिक खंभ उबारे।

मिद्ध सभा द्रुपदीपट बृद्धि दुसासन से भट खींचत हारे।।

भारत में भरदूल के कारन घंट घरे हरे जुद्धि मझारे।

'दास बना' कर राम भरोस जो हैं जन हेत सदा रखवारे।।१७॥।

नाना बिपत्ति सहे सुत पांडु सुजोधन से भट पाये न पारे।

भाँति अनेक सम्हार किये हिर बैरिन को कुरुखेत पछारे।।

पाहन सेतु बधो जल ऊपर रावन से भट भूरि सँघारे।

'दास बुना' कर राम भरोस जो हैं जन हेत सदा रखवारे।।१८॥

रंक विभीषन को किये भूप सुकंठ के कारन बालिहिमारे।

कोटिन बीर हते घननाद से जानकी ले प्रभु औध पधारे।।

सेवरी गीध महागित दीन औ जज्ञ समय मुनि रक्षक भारे।

'दास बना' कर राम भरोस जो हैं जन हेत सदा रखवारे।।१९॥

गितका औ अजामिल को गति दीन हराम कहे तेउधाम सिधारे। ग्राह गहे अवगाह महानद राखे गइन्दिह ताहि सँघारे॥ काग भूसुंडिहि काल न ब्यापत माया महाबल बेगि नेवारे। दास बना' कर राम भरोस जो हैं जन हेत सदा रखवारे ॥२०॥ दीन सुदामहि जो निधि दीन बिलोकत इन्द्रहु को मदहारे। आनि दिये गुरु के सुत सादर जो बज हेत गोबर्धन धारे।। गोपिका गाय औ गोप महाप्रिय कंस बिधंस किये बल भारे। 'दास बना' कर राम भरोस जो हैं जन हेत सदा रखवारे।।२१।। बेद पुरान प्रसिद्ध पुकारत है हरि सन्तन प्रान पियारे। सारद सेस सदा जस गावत भाँति अनेक न पावत पारे।। हैं न मिले उपमान तिहुँ पुर, तो से तुही नरनाह दुलारे। 'दास बना' कर राम भरोसे जो हैं जन हेत सदा रखवारे।।२२॥ सोक समुन्द्र बिदेह परे सिअ सोचत है सब लोग दुखारे। आये नरेस अनेकन देस किये नर बेस रहे भट भारे।। देव अदेव न कोऊ बचा मिथिला पुर को तिहुँ लोक सिधारे। तोरे सरासन संकर को त्रिन से किये जो है सुमेर से भारे ॥२३॥ जाट धना जमो खेत घना अर बीज को लै मुड़िया सब खाये। प्यारे सदा सदना रयदास कबीर जी जाय समुद्र हटाये।। पीपहि छाप दया करि दीन कहै सब नानक चक्की चलाये। 'दास बना' कर राम भरोस जो दासन हेत सदै उठि धाये।।२४॥ मीरा किये बिषपान प्रसिद्ध है संकर चोपि हलाहल खाये। सोखि लियो घट को सुत सिन्धु बढ़ो गिरि बिधु सो बेगि घटाये।। सन्त सिरोमिन श्री तुलसी भे गऊ को सुना नामदेव जियाये। 'दास बना' कर राम भरोस जो दासन हेत सदै उटि घाये।।२५॥ बासव को सुत बायस ह्वं सिय पाँय में आय के चोंच लगाये। भींक सरासन पीछे परो तिहुँ लोक फिरो न कहूँ कल पाये।।

आय गहे जबहीं सरनागत लै यक लोचन ताहि बचाये। 'दास बना' कर राम भरोस जो दासन हेत सदै उठि धाये।।२६॥ धीर धरैन धरा जेहि काल बेहाल तिहुँ पुर दैत सताये। रावन दुष्ट सो कष्ट सहे सुर ह्वं अति आरत दुःख जनाये।। आय भये दसरत्थ के लाल हवाल जब सबकी लखि पाये। 'दास बना' कर राम भरोस जो दासन हेत सदै उठि घाये।।२७॥ गर्भ के बास में पास करी जिन जन्म समै सब भाति बचाये। मात पिता ह्वं सम्हार किये पुनि ह्वं कं गुरू परलोक लखाये।। रच्छ करै पल में प्रति स्वांस में अन्त समै को बड़ो बल पाये। 'दास बना' लिये पारस हाथ दरिद्र की भै अति ताजुब आये।।२८॥ राजि रहे हरि रोमहि रोम में सोम से सूरले औ त्रिन ताई। नीर में छीर में औषद अन्न में रोगहु में मिलि होत सहाई।। तेरे लिये तिहुँ लोक रचे निह राम सुभाव को तू लिख पाई। दास बना' कित सोच करें नित सूतें पसारिक पाँव सदाई।।२९॥ भक्ति बिराग औ ज्ञान बिज्ञान औ सान्ति को स्वाद भली विधि पाई। जैते बिकार ते द्वार न आवत मानहु चौकी करै कटकाई। याते पदारथ कौन त्रिलोक में जाके लिए उर सोक जनाई। 'दास बना' कित भूलि पर्यो बित ऐसो घरो कर जानि न पाई ।।३०॥ जैसी करी है करी के लिए हित ग्राह को बेगिह ताहि उबारे। जैसी करी प्रहलाद के कारन फारिक खंभ को दुष्टिह मारे।। जैसी करी द्रुपदी हित नाथ दुसासन से पट खींचत हारे। तैसी करी किन 'दास बना' दिसि में बड़ी बार ते तोहि पुकारे ॥३१॥ तोहि पुकारत रूप भयो तब मैं ही नहीं अभरा को भरी है। नाम प्रभाव प्रतच्छ लखे नहिं जानि परै दहुँ कैसी जरी है।। भृङ्गी करै जिमि आपु समान पुरान औ बेद में साषि धरी है। कैसे भज नहि ऐसो कृपाल जो 'दास बना' दिसि ऐसी करी है ।।३२॥

श्मी करी जो कहें में न आवत रूप न रेख न आदि न अन्त जू। विकहूँ निह ताकी मिले जहँ,जात करोरिन में कोइ सन्त जू।। वित पुकारत बेद निरन्तर नारद सारद सेस कहन्त जू। पूर्व पुरान न आवत ध्यान बिचारे सुजान सो जानकी कन्त जू ॥३३॥ मत् चित् आनन्द कन्द कृपाल कमाल करी निज रूपिह पाये। जो नींह कालहु की उर राखत जाके लिए सब साघन गाये।। जाके लिये नर को तन दुर्लभ देवउ चाहत बेद बताये। दास बना' हम ब्रह्म सनातन अक्षे अनूप न जाये न आये ।।३४॥ देला औ सेवक जोग किये पढ़ि सिद्धि कहाय पुजाय लिये हैं। मंत्र औ जंत्र रसायन जानि के मंदिर देव बनाये नये हैं।। साधु की सेवा किये ब्रत जज्ञ औं के तप दानहु धाम धये हैं। 'दास बना' जो न बासना नास तौ साधु कहाय न काज भये हैं।।३५॥ इन्द्री सुभाव को चाव गयी नहिं लोभ न मान न कोंघ दहे हैं। मोह मनोज बिनास मै बासना ना कबहीं गुन बृत्ति बहे हैं।। ज्ञान बिराग बड़ो अनुराग बिज्ञान को पाय के सान्ति रहे हैं। 'दास बना' छहे सुद्ध सरूप जे ताही को सन्त बिसुद्ध कहे हैं।।३६।। सन्त विसुद्ध करे जग सुद्ध सराहत बुद्ध औ बेद कहे हैं। ताको उपाय करै चितलाय मरै कित घाय के चाह चहे हैं।। साधन आस भरोस बिहाय के ह्वं दिढ़ राम को नाम गहे हैं। 'दास बना' लहे सृद्ध सरूप सो भूलि नहीं परपंच बहे हैं।।३७।। नाम जपे भये राम यही तन गै मन बुद्धि औ चित्त अहं सब। बिधि और निषेध न जानतबेद गये सब खेद अनन्द भये अब।। सिष्टि प्रलै थिति भूलिगई नहिं जानत देस औं काल अहै कब। 'दास बना' हम ब्रह्म हमीश्वर आवत है उठ स्वास जबै जब ॥३८॥

#### वैराग्य निरूपण अंग

बोहा-नारी नख सिख खोटिहै, छोटि न जाने कोय। रोम रोम बिष से भरी, खाव खाव हिय होय ।।१।। नारी नकं सरूप है, रमें सो सूकर स्वान। बिमुख करन हरि ओर से, ऐसो बिघन न आन ॥२॥ जहाँ बाम तहँ राम नहिं, राम तहाँ नहिं बाम। जहाँ बदरी तहँ धाम नहिं, सुबू तहाँ नहिं साम ॥३॥ जबलै उर बस बाम है, तब लै निपट न काम। कहाँ प्रीति तहँ राम से, भले बिधाता बाम ॥४॥ पैसा पैसा मित करे, पैसा में बहु पाप। जो पैसा संग्रह करै, अन्त होय मिर साँप ॥१॥ पैसा आवत ही उठत, मनोराज बिन कार। पैसा कपट खड़ा करें, सब से बेइतिबार ॥६॥ चढ़ी सुरति रघुंबर चरन, पैसा आया पास। खींचि लिया तेहि षास तें,तुरत दिया करि नास ॥७॥ जहाँ रहै पैसा धरा, तहाँ सुरति बहु जाय। निसि जागै सपनेहु लखै, पैसा बुरी बलाय ॥ ।। ।। पैसा पाये मन नसे, सोवत इन्द्री जाग। पैसा से परपंच सब, पैसा बड़ी अभाग।।९ पैसा मन भैसा करें, लादत नहीं थकाय। पैसा चित चंचल करें, पैसा बुद्धि नसाय।।१०॥ अहंकार पैसा बढ़े, चढ़े, लोभ अरु क्रोध। बढ़ै काम अरु दम्ह मद, कढ़ै सकल उर बोध।।११।। पैसा पैसा क्यों करै, पैसा पारी बाट। पैसा कारन बिकि रहा, भेष अनेकन हाट ॥१२॥ पैसा पैसा नहिं करे, पैसा में अट पट्ट। द्वार द्वार पैसा निती, भेष गया ह्वी नट्ट ॥१३॥

होहा-कला अनेकन करत है, पैसा कारन भेष। पैसा से निसि दिन बँधे, पैसा होयगा मेष ॥१४॥ भेष बनाये राम को, पैसा से निति काम। 'बना दास' कहँ साधुता, पैसी भरि नहिं राम ।।१५।। पैसा निति मिथ्या कहै, पैसा हिंसा होय। पैसा निति चोरी करै, पैसा पर घर खोय।।१६॥ पैसा खोव जनम जग, पैसा भारी रोग। पैसा हित गुर से कपट, पैसा राम बियोग।।१७॥ पैसा उर अति सोग कर, पैसा खोव मान। 'वना दास' देखहु जगत, पैसा सँग बौरान ॥१८॥ परेसान पैसा लिये, पैसा हित हैरान। 'बना दास' देखा दु:खी, पैसा हेत जहान ।।१९।। पैसा ने कैसा किया, मर्द से बनया जीय। 'बना दास' पैसा लिये, सब कोउ परबस होय ।।२०॥ हद्द किया पैसा बड़ी, सब कोउ हुआ बेहोस। 'बना दास' बिरला कोई, पैसा देखा दोस ॥२१॥ गाँजा भाँग अफीम है, और धतूर सराब। सब से भारी है नसा, पैसा बड़ा खराब ।।२२॥ आँखी से अँधरा करें, कान से बहिरा होय। निज सम नहि काहुहि लखै, देह मान निज खोय।।२३।। परारब्दि पैसा परा, पैसे पठवे राम। 'बना दास' अट पट परा, साधु करै का काम ॥२४॥ प्रीति विहाय विनाय उर, जा जरूर जनु जाय। काज करै यहि भांति से, संचै नहि मन लाय।।२५॥ निति मैला को सँग रहत, परारब्द संजोग। प्रीति न तामैं काहू की, येहि बिधि पैसा भोग ।।२६॥ दोहा-उदिम कबहूं ना करै, राम रजाय सो सीस। परारब्दि बसि भोगिये, पैसा बिस्वा बीस ।।२७॥ भजन कीन जो कोउ चहै, सो जिन खाय अघाय। काम क्रोध निद्रा बढ़ें, बहु प्रमाद अधिकाय ।।२८॥ पेट भरे आलस बहुत, आवे उर्धी साँस। राम रूप निंह लिख परें, नहीं ज्ञान परकास ॥२९॥ नहिं जागे सोवे बहुत, परा रहै बहु नाहि। नहीं चलै बंठे बहुत, समता रहै सदाहि ॥३०॥ बहु बोलै खोवै बहुत, चुपौ भये भिळ हानि। जामें पर न फर कछु, राखे ऐसी वानि ॥३१॥ तप तीरथ बत दान मष, सब बंधन का हेत। कर्म सुभासुभ त्याग करि, हरि दिसि होय सचेत ।।३२।। पूजा पाठ अनेक बिधि, पैया कूटै नाहि। चोषा चाउर ज्ञान तिज, भूले बूसी माँहि ॥३३॥ धरनि धाम तिय तन तनै, सकल भूल के अंग। इनके कारन नहिं चढ़त, निज सरूप का रंग।।३४॥ तन में ममता मानि जग, जोरै बहु सनबन्ध। निज सरूप पाये नहीं, ते भूले मति अंध ॥३४॥ कनक कामिनी स्वाद अरु, जे भूले सिंगार। 'बना दास' कौनी तरह, ते जैहैं भव पार।।३६॥ यह जग भूल सराय है, भूल सम्हारे सोय। 'बना दास' हरिसन्त गुर, कृपा करैं दिसि जोय ॥३७॥ पल प्ल भूलन जोग है, निज बल को लह पार। 'बनादास' हरिबल बली, निजबल सो मझधार ॥३८॥ काम कोध मद लोभ अरु, मोह उदै जब होय। इत्यादिक मानाद्रि जब, तब रहि जात न कोय।।३९।।

दोहा-ऐसै ज्ञान बिराग अरु, भक्ति प्रकट जब होय। लहे सान्ति बिज्ञान के, प्रकृतिन आवित जोय ॥४०॥ हरि मारग अति कठिन है, ज्यों खाँड़े की धार। महाबिघन कोटिन परे, तबीं न माने हार ।।४१।। आठ पहर भूलै नहीं, सूलैं सहै अनेक। कहर लड़ाई पहर कलि, राखै अपनी टेक ॥४२॥ हरि गुर सन्त कृपा करें, तबै तरै भव येह। 'बना दास' जीवत मरै, यामें नहीं सँदेह ॥४३॥ तन सराय मन अरुझिगो, गांठि गई परितीति। सरुझे बिन सुख किमि लहै, अमित बासना झीनि ॥४४॥ पानी में नहि लखि परत, अति ही जीव महीन। ऐसे झीनी बासना, अवसर पाय नवीन ॥४५॥ केते झीने बीज महि, नहीं देखाई देत। जब आवत बरखा समें, तब सब जामत खेत ॥४६॥ जब लै जाय न बासना, तब लै भूल बनाय। 'बना दास' कैसेउ नहीं, आवागमन नसाय ॥४७॥ रहित बासना बिरित है, अपर सकल है स्वांग। अन्तर्जामी सब लखत, मनहु जमनिका बाँग ॥४८॥ नंगा भये से का भया, जौ काई तन खाल। अंतर्जामी से छिपै कैसे हिदय हवाल ॥४९॥ बिद्या से बैराग कर, कहँ लैं सिहहै खेद। 'बना दास' सोई गहै, जो अन्ते कह बेद ।। ४०।। 'बना दास' भूले बहुत, बिरला पाया भेद। एक ठवर पर रिर गया, दूरि भया सब खेद ।। ११।। रिद्धि सिद्धि भिन सम तजै, 'बनादास' बड़ भाग। श्रुति पुरान मुनि सन्त कह, दुरलभ प्रभु अनुराग ।। १२।।

दोहा-संसारिन की का कहै, ईहैं नरक सरूप। जे मानत हैं नारि को, सब से भली अनूप।। १३।।

बीगला-हाड़ चाम मल मूत्र रोम नख नारी भाजन जाना।

असुचि मलीन हीन नालायक तहँ मन अति रित माना।।१४।।

बाम न कोऊ अवर बाम से तासे गला कटावै।

षड्ग धार ताको निहं देखत कैसे सुभ गित पावै।।११॥

बुरी बलाय त्यागबे लायक तजै सन्त कोउ सूरा।

बाकी तिहूँ लोक को पेरा कोउ न लहा पद पूरा।।१६॥

जो कुच-कंचन-रंच न भूलै सो जन ब्रह्म समाना।

'दास बना' ताकी समता को राम रूप निहं आना।।१७॥

कुच-कंचन की सुरित फुरित निहं सदा ब्रह्मरस भोगी।

'वना दास' गित गूढ़ को जानै गुनातीत सो जोगी।।१८॥

यही निसानी ब्रह्म मिलन की कुच कंचन निहं प्रीती।

'दास बना' जब यह रस भूलै तब जानी मन जीती।।१९॥

दोहा—बारे मुख माता चुमै, जुवा भये पर आप।

'बना दास' कासो कहै, यह पूरब का पाप ॥६०॥

जब लगि बालक होत निंह, कह पूरुस की जोय।

'बना दास' लिड़का भये, तब सुत-माता होय ॥६१॥

चौगला-जासे निकसे तामें पैठे, जो पावै सो ऐंडै। 'दास बना' बह बड़ी बिपर्जय, नहीं बुद्धि में बैठे ॥६२॥

दोहा-जुवा भये त्यागै नहीं, पीबी बिषय समान।
बिषई, काल अनादि को, जुवा भये लपटान।।६३।।
भीषम अस सुकदेव ने, किया यही परमान।
इस्त्री सकलौ एक है, कैसे भे बलवान।।६४।।
जो पहिले चेतत नहीं, पीछे करे बिचार।
'बना दास' तबहूँ तजै, तौ भी अति बरियार।।६४।।

दोहा-समुझे पर त्यागत नहीं, सूकर स्वान समान। बेटी बहिनि ओ माय तिय, तेकाँ एक ज्ञान ॥६६॥ केते ऐसे अधम नर, जीव मारि के खात। चौरासी साँसति सहैं, बरबस जमपुर जात ।।६७।। जिव हिंसा सम पाप नहिं, सब में व्यापक राम। सो न बिचारै मूढ़ नर, भे अति निमक हराम ॥६८॥ 'बना दास' तेहि पाप से, नर्क रौरवा भोग। श्रुति पुरान बरजत सबै, तापै तजत न लोग ॥६९॥ जिउ हिंसा से पाप नहिं, कह बहु बेद बिचारि। 'बना दास' केते अधम, कन्या डारत मारि ॥७०॥ 'बना दास' तेहि पाप करि, परते नकं अघोर। कोटि कलप लिंग ना छुटै, ऐसा अघ बरजोर ॥७१॥ नाना पाप कमात जग, मिति कहि हारत सेस। ताके नर्क सरूप है, लगत नहीं उपदेस ॥७२॥ मिथ्या सम कोउ पाप नहि, सब जग भया अचेत । तिनक बात के कारने, गंगा कर घरि लेत ।।७३॥ पल पल पाप बिचारिक, जाहि सारदा हारि। इहाँ सदा दुख भोगते, नरक जात झख मारि ॥७४॥ उहाँ से उबरै जब कबहुँ, तब चवरासी भोग। नाना जोनिन दुख सहैं, परारब्दि संजोग।।७४।। उबरत जग में संतजन, इही करत कल्यान। जो न होते साधु सब, कैसे लगत ठिकान ॥७६॥ यक दिन दिन-मिन ना उअ, केहि बिधि जाइ अंधेर। तिमि न होते सन्त जन, को करि सकत उजेर ।।७७।। पापी जीवन को सदा, नरक सरिस करि त्याग। मुख नहिं देखें भूलि कें, माथे चढ़े अभाग।।७८।।

दोहा-चेला चापर करत है, पापर बेंले कीन । जो ताको उद्दिम करै, 'बना दास दुख भीन ॥७९॥ जब बहु बिधि गाँसै कोई, तब करिये उपदेस। काम राम के जानिक, तबहूं होत कलेस ।। ८०॥ लोक बेद परपंच सब, 'बना दास' करि त्याग। जो केवल रामहिं भर्ज, ताकी पूरन भाग।। ८१।। तीनिउ पुर की कामना, तो को मारे जात। 'बना दास' सब फूँकि दे, जिमि पलास को पात ॥५२॥ बिन बिराग अनुराग नहिं, बिन बिराग कहँ ज्ञान । बिन ब्रिराग बिज्ञान कहँ, साखी बेद पुरान ॥ ६३॥ जब लै सोवै मोह निसि, जल लै नहि बैराग। 'बना दास' त्रैगुन गये, मनहुँ खुले बड़ भाग ॥५४॥ जब बिराग बैराग से, तब ही पूरन भाग। 'बना दास' फिरि भैं कहाँ, पाथर जोंक न लाग ।। ५१।। लोह कहूँ घुन खात है, कौन कहै अस मूढ़। सिद्धि ज्ञान बिज्ञान जब, ब्रह्मानन्द अरूढ़ ॥८६॥ तबहीं पावत सान्ति रस, जब सब भाँति बिराग । जब नाहीं अन्तहकरन, तब को करै बिभाग।। ५७॥ चौतिस अच्छर त्यागि कै, सुद्ध सरूप समान। 'वना दास' हमरे मते, तब बिराग ठहरान ॥ ५८॥ जब बिराग तन ते भयी, बहुरि बासना त्याग। श्रुति पुरान बिस्तार तजि, निज सरूप अनुराग ॥ ५९॥



### उपासना निरूपरा भंग

दोहा-ब्रह्म अमोलक लाज है, दसरथ सीदा कीन। 'बना दास' हमरे मते, सबिहं सुलभ करि दीन ।।१।। ब्रह्म बिसद मानिक अहै, कौसीला सुचि खानि। सुगम किये सब जगत को, 'बना दास' अस जानि ।।२।। नेति नेति निति निगम कह, सेसहु साधत मौन। जौ दम्पति होते नहीं, जानि सकत फिरि कौन ॥३॥ जुग जुग जग कारज किये, को किब बरनन जोग। 'बना दास' महिमा अमित, सकै कवन किह लोग।।४॥ सागर खनवावत नृपति, सरिता बाँधत सेत। काज सबन को एक बिधि, तिमि कीने जग हेत ।। १।। पुन्नि पयोधि न इनिह सम, जन्म लिये जहँ राम। नृप रानी कृत कृत भे, सारे तिहुँ पुर काम ।।६।। बहुरौ नृपति बिदेह धनि, जहँ सीता अवतार। रामहु जाके बसि सदा, को कबि पावै पार ॥७॥ धन्नि जनकपुर धनि अबध, धनि धनि सरजू नीर। 'बना दास' धनि धनि बसे, कमला बिमला तीर ।। ५।। धिन्न सहचरि सिआ की, धिन्न सखा रघुबीर। धनि धनि दासी दास सब, पुरवासी मति धीर ॥९॥ धन्नि भरत अरु लखन जू, धनि रिपुहन रन सूर। सह अंसन अवतार भो, 'बना दास' परिपूर ।।१०।। धनि धनि पवन कुमार, जाके रिनिआ राम। 'दास बना' करि जोरि जुग, सबको करत प्रनाम । । ११।। जे प्रिय सीताराम के, जेहि प्रिय सीताराम। 'बना दास' ताते बिको, मन मेरो बिन दाम ॥१२॥ चौगला-'दास बना' पहुँ चे मुकाम जे आँखें कहत हवाला। नसा ललाई थिकत पूतरी पलक न लागत हाला।।१३।। चौगळा-अलसाने से रहत हमेसा हरि जस सुनि द्रिग नीरा। ढरिक चलत कबहीं भरि आवत पुलकावली सरीरा ॥१४॥ गद गद कर चित सान्त थका मन तनहु थका दरसाई। ज्ञान बिराग भक्ति से पूरे जगत न सकत समाई।।१५॥ उधघ रंग लिख परत न कबहीं रहत छके सब काला। 'दास बना' तन मन अरु नैना कहे देत सब हाला ।।१६॥ मौन से रहत कबहुँ कम बोलत बचन गम्हीर रसाला। सार सअर्थ बिबेक से पूरन बिनसा नहिं को उ काला ॥१७॥ बैर प्रीति लखि परत न कतहूँ समता माहि मुकामा। 'दास बना' जहँ पै लच्छन सब कवन भेद तेहि रामा ।।१८॥ धीर बिचार सरल सीतल अति निरबासना निरासी। कोमल सील सरस सित बोलिन सदा यकान्त निवासी ॥१९॥ निगचाव सो लहै सुगन्धी कोउ कोउ छिटके पाव । 'दास बना' लागे ताला जनु अन अधिकार न आवै।।२०॥ अबी करै तरक उर उपजे घूमै बिन फल पाये। उनकी प्रीति प्रतीति बढ़ै नहि पुनि तुनि भटका खाये ॥२१॥ गुन यैस्वर्ज सुभाव सन्त को, लच्छन बेद न जाने। ताते सबै जथामति गावत थाह सिन्धु को आनै ॥२२॥

छंद-हर्ष सोक न ताहि ब्यापत बसत चौथे छोक।
देह को कृत जगत देखत जानि सकत न बोक ॥२३॥
निकरि गो मन बुद्धि से जग गलित तन अभिमान।
रही चंचलता न कोई सिष्टि का निह भान॥२४॥
थिति प्रले की सुरित नाहीं ब्रह्म माहि मुकाम।
दसा समुझे कोऊ जानत एक रस बसु जाम॥२४॥
जड़ चेतिन की गिरह गाँठी छोरि कीने साफ।
मुक्ति जीवन सदा भोगत जनम मरना माफ॥२६॥

छंद-सदा दु: ख सुख में रहें सम कटा काल को जाल। कर्म साधन सब सिराने ब्रह्म माहि बहाल।।२७॥

दोहा—दस स्यन्दन नन्दन अहै, कंदन सब जग जाल।

'बना दास' बंदन किये, ब्रह्मानन्द बहाल।।२८।।

दस स्यन्दन सुत ना सुमरि, उमिरि गई सब बीति।

नर तन धरि सारे कहा, कीने अमित अनीति।।२९।।

दस स्यन्दन नन्दन बिमुख, जीवन को धिरकार।

'बना दास' बिष्टा भरै, मुख में बारे बार।।३०।।

दस स्यन्दन नन्दन बिना, जीवन कवने काम।

'बना दास' मुख विवरसम, जौ नहिंसुमिरत राम।।३१।।

मति मदन चंदन लगे, दस स्यन्दन सुत सेय।

'बना दास' कित कालिमा, विषयमाहिं चित देय।।३२।।

दस स्यन्दन सुत दस मउलि, रिपुदस अंक समान।

बढ़त दहाई सुभ सुकृत, नाम सुन्नि सम जान।।३३।।

धना॰-आठ अंग योग के हैं प्रगट पुरान बेद
ताकर बिभाग यह सुजन श्रवन करें।
जम ओ नियम करि आसन से दिढ़ होय
प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारना घरें।।
मनन निध्यास करि होय तदाकार पुनि
पाय फल श्रम कर अठयें समाधि सरें।
'वना दास' राम नाम सो प्रतीति प्रीति जाके
परम प्रकास उर सबही को फर फरें।।३४॥
भूचरी औ खेचरी औ चाचरी अगोचरी
है उनमनी को साधि के परोजन जो पाइये

एक राम नाम सो सकल काम सुठी सर,

घ०-तीरथ बरत तप जज्ञ जोग नेम दान
बिबिधि अचार पूजा जाके हेत ध्याइये।
'बना दास' राम नाम ही सो सारो पूर होत
काहे दौरि दौरि बीज ऊसर बहाइये।।३४॥

पढ़े बिद्या ब्याकरन बेद औ पुरान सारे
जानि के उपनिषद ज्ञान सास्त्र जन्य है।
आठ अंग जोग करि कष्ट नाना भांति जामे
पूर जब परे तब एक ज्ञान मन्य है।

एक ज्ञान करम सकल हिर हेत करि एक मन बच कर्म राम को अनन्य है।

राम जस राम नाम राम धाम राम रूप

'बना दास' ज्ञान सो सकल बितपन्य हैं।।३६॥

ज्ञान औ बिराग जोग जज्ञ तप दान करें नेम औ अचार करि तीरथ को धाये हैं। पूजें देवी देव बहु ताल बाग कूप खनें तंत्र मंत्र जंत्र में अधिक मन लाये हैं।

पढ़ि के पुरान बेद सास्त्र द्विग्विज करें

बेदबाद माहिं कोई पार नाहिं जाये हैं। 'बना दास' सब करि हारें कोटि-कोटि बिधि

रहित उपासना न राम कोउ पाये हैं।।३७॥

मन बुद्धि बचन उपासना न आइ सकै सोई जन जाने जाके हिये बनि आई है। या तो रघुनाथ जाने रोम रोम बास जाको,

साँस साँस माहि होति जाकर सफाई है।
पलक पलक में झलक जो अलग होय
खोय प्रान देय जल मीन कैसी नाई है।।

, 'बना दास' मृतक समान बवरान किधीं

जाने न जहान स्वर्ग नर्क केहि ठाँई हैं ॥३८॥

कनक मकुट सीस जड़ित अनेक मनि

काक पच्च कुंडल अमित छिब छाई है।

तिलक बिसाल भाल भौंह बंक कंज नैन

अधर कपोल दिज नासिका निकाई है।।

आनन सरद सिस मरकत दुति निनदै

मृदु मुसुकानि अति मेरे मन भाई है।

'बना दास' कंबु कंठ बाल कंध भारी भूज

करिकर सम तामें धनु सर लाई है।।३९॥

बाम दिसि जानकी जगत जायमान जाते

नखसिख सोभा निधि पार कौन पाई है।

मनह तमाल ढिग लसत कनक बेलि

अंग अंग कोटि रति काम सकुचाई है।।

रतन सिंघासन पै आसन कनक भौन

सोई जन हिय कंज रहे छबि छाई है।

'बना दास' सिव बिधि सुर सिधि ध्यावै जाको

सील निधि नृप सिरताज रघुराई है।।४०।।

मोती मिन मानिक जराऊ जोति जगमगै

भागें पाप ताप जाके जाने गुन गाथ के।

कैंधों है बिमान सुरधाम परधामहु के

किये जाके ध्यान ते न भये हैं सनाथ के ।।

कैं घों देवमंडली बसी है आय पाय पर

कैधों सिस सूर तारे जोर पग साथ के।

'बना दास' सारद गनेस सेस श्रुति हारें

कहें को प्रभाव जूग जूते रघुनाथ के ॥४१॥

घ०-दास माथ भूषन हरन सब दूषन
प्रताप सिंस पूषन प्रकास अदभूती हैं।
जोगी सुर सिद्धि ध्यावें कठिन ते ध्यान आवें
कोऊ नाहि पार पावें मुक्ति की प्रसूति है।

हीरा है हजारौं धाम कैंधों रित काम धाम कहै को मुकाम मिन मानिक अक्ती हैं। 'बना दास' कामधेनु कामतरु कोटि गुना

सुना कामदायक श्रीरामजृ की जूती हैं।।४२॥

देवता न पित्र जानौं बिधि न निषेध मानौं पच्छपात नाहि ठानौ राम ही सो काम है। आस न उपाय राखौं काहू सो न दीन

भाखों उर अभिलाखी नाम जपीं वसु जाम है।।

लोक बेद बिदित बिरद रघुबर जूको

ताहि न भजत ऐसो काहि बिधि बाम है।

साधु में प्रमान औ जहान 'बना दास'

कहै, कौसल कृपाल कहे 'रामरट्टा' नाम है ॥४३॥

सास्त्र औ पुरान बेद पढ़ि नाना खेद

सहै जप बत तीरथ न होय पूर काम है।

जोग में बियोग रोग तपन सरीर

दिढ़ जज्ञन में लागत अनेक बिधि दाम है।।

नेम न अचार सरै साधन न कछु फुरै

धरम करम जीति लियौ जुगबाम है। करम बचन मन रुपन न आनि गति

'राम रट्टा' सब भाँति राम को गुलाम है ॥४४॥ दोहा–साँचा पिय जाको मिलै, गुड़िया खेलैं नाहि। 'बना दास' जेहि ना मिलैं, मूरित पूजा ताहि॥४५॥

होहा-श्रुति साधन सब आस तजि, करि उर दिढ संकल्प। राम नाम से होय नहिं, सपनेउ माहि बिकलप ॥४६॥ रटिके अक्षे ज्ञान लह, परम तत्तु है येह। श्रुति पुरान मुनि सन्त मत, यामें नहिं सन्देह ॥४७॥ जा करि सब कुछ पाइये, जा बिन सकली जाय। 'बना दास' अस समुझि कै, रहै नाम लव लाय।।४८॥ बोगला-दिहने परदा हिंदू खोलैं बायें जमन निकारा। दोऊ जने हैं अंगै पहिरे ज्ञान भक्तिंनहिं न्यारा ॥४९॥ दोहा-रामरूप अस्थूल है, दसरथ राजिकसोर। सूछम सबके हिय कमल, लिल मोहत मन मोर ॥५०॥ कारन कही बिराट को, त्रिभुवन का बिस्तार। पग पताल सिर लोक बिधि, जाको वार न पार ॥५१॥ सकल लोक चर अचर जो, निह सरूप से भिन्न। रिब सिस जाके मन-नयन, जानत निहं मित खिन्न ।। ५२।। तीनि परे परब्रह्म है, परिपूरन सब ठौर। जामें अन्तर बहिर नहि, उपम लहत न और ॥५३॥ आदि अंत मधि हीन जो, अचल अखंड अपार। 'बना दास' ताके मिले, मिटै दैत बिस्तार ॥ १४॥ रूप न रेख अलेख गति, अति उतिकष्ट अनूप। 'बुना दास' ब्यापक सकल, सो मम सहज सरूप । ११।



### फकीरी निरूपरा भंग

दोहा-फिकिरि फन्द फारे नहीं, गई फकीरी बूड़ि। 'बना दास' फजिहति महा, हिजरिन खाइनि मूड़ि।।१॥

दोहा-फिकिरि फकीरी खाति है, खाय फकीरा फिक्र। 'बना दास भाठी पहर, लाय नाम की जिक्र ॥२॥ फिकिरि फारि के फेंकि दे, फरक परे कहुँ जाय। 'बना दास' बेफिकिरि ह्वं, सहज सरूप समाय।।३।। मुख इच्छा जब ही करत, पहिले दुख परि जाय। 'बना दास' इच्छै नहीं, फिर दुख कहाँ समाय ॥४॥ फिकिरि फरक नाहीं गई, भई फकीरी कौन। फरक भये संसार से, फेरि फँसे दुख भीन ।।५।। फरमाव कबहूँ न कछु, फरक फन्द को फारि। फिरि फसाद उर ना धारै, फिकिरि जाय झख मारि ।।६।। फीका अति संसार सुख, तामें फिकिरि कमाय। फिरि फिरि छाती फारिहै, है फकीर किन जाय ।।७।। फिकिरि गये बिन फकर नहि, फारै फंद फसाद। फिरि फिरि फिजहित क्यों परे, मूरुख बिना अवाद ।। =।। फजिहति तेरी आदि है, ताते फिरि बरबाद। ह्नं फकीर फूटी नजिर, फेरि फँसत ना स्वाद ॥९॥ फते लेय संसार से, फारै फन्द फसाद। 'बना दास' फिरि निति रहै, ब्रह्मानन्द अबाद ।।१०।। फाटै हिअ फूटै नयन, ऋूर भये दिसि राम। 'बना दास' फिरि कहु कहा, किया फकीरी काम ॥११॥ फेरि फेरि फजिहति परै, फिरै न हरि की ओर। फिकिरि फारि छाती गई, करि काला मुख तोर ॥१२॥ फिकिरवन्द काहे रहत, फाटि नहीं हिअ जाय। 'बना दास' फजिहति परा, राम सरन में आय ।।१३।। फिकिरिवन्द ताते रहत, फूटि आँखि है तोरि। राम सुभाव न तू लखा, दिया फकीरी बोरि।।१४1

ब्रहा-फाटें छाती फिकिरि की, फुरै नहीं हिअ और। 'बना दास' हम आतमा, फरक होय मन दौर ।।१४।। फंदा फारे काल का, फुरेन फिरि जीवता। सो फकीर सिरमौर है, इसी जीव एकत् ॥१६॥ फिरि इन्द्रौ पद तुच्छ है, पाये जीवन मुच्छ। 'बना दास' फिरि फिकिरि कहँ, भई फकीरी सुच्छ।।१७।। किये फकीरी क्या भया, फिकिरि करै उर दौन। फली फकीरी ताहि की, फेरिन आवा गौन।।१८।। फेरी घर घर देत है, ते कहँ माँगौ फेरि। तबी न माँगै राम से, ई देखी अन्धेरि ॥१९॥ जे फकीर दिल फैल हैं, ते फरमावें नाहि। फते लिया तिहु लोक ते, फरमावै फिरि काहि ॥२०॥ फाँसी गर में मोह की, छन छन फिरत बेहाल। फिकिरिफन्द जे निति परे, तिनकी कवन हवाल ।।२१।। फरक नहीं मन नारि ते, कवन फकीरी कीन। फेरि लोभ फन्दा फँदे, हिअ कपार दृग हीन ॥२२॥ फैले दिन में ले फते, फारि काल का फन्द। काल जाल काटा नहीं, सो फकीर मित मन्द ।।२३।। तन मन धन को फूँ किआ, भई फकीरी पूरि। 'बनादास' जौ फिकिरिबसि, राम मिलन अति दूरि ॥२४॥ ब्रह्मानन्द आबाद जे, ताहि फकीरी स्वाद। 'वना दास' जे फिकिरि बस, बे अबाद बरबाद ॥२५॥ 'बना दास' फिरि फिरि फुरै, हम ईस्वर हमराम। ताकी समता कवन की, सो फकीर सुख धाम ॥२६॥ फिरि फिरि करै उपाय सोइ, जाते जाइ फसाद। 'बना दास' तब निति रहै, सहज सरूप अबाद ।।२७॥

दोहा-धीरज टोप सम्हारिक, बरछी चौष बिबेक। खरा तोष भोजन करे, धर यकंगी टेक ॥२८॥ सूर होय समसेर लै, ज्ञान की चोखी घार। कतल करै दल मोह का, है फकीर बरियार ॥२९॥ धारि धनुष बैराग को, संजम नाना तीर। सुमिरन सुरति सम्हारि कै, फते लेय सुफकीर ।।३०।। सम दम छुरी कटार है, भक्ति ढाल दे वोट। 'बना दास' बकतर क्षमा, रोक रिपुन का चोट ।।३१।। श्रुति की लेइ सहायता, पुनि मंत्री सतसंग। सैन सम्हारे जम निअम, जुद्धि भूमि कर जंग ॥३२॥ बल भारी श्री गुरु कृपा, जैति अनुग्रह ईस। 'बना दास' कस गाफिली, काटु रिपुन का सीस ।।३३।। हिम्मति सुकृत सँभारि कै, सन्त दया उतसाह। सत्ति अस्व असवार है, चर्ल समर की राह ।।३४।। बहु प्रकार तप बाजने, नेम धुजा फहरात। दल बल सकल सम्हारिक, साजि चलै परभात ।।३५।। छत्र सीस बिज्ञान को, हाथी सांति सवार। सुनि खरभर दल मोह को, कादर हिंदै दरार ॥३६॥ जस नकीब आगे चलै, कडखा बोलत रूर। कादर का पग डगमगै, सुखी होत रन सूर ॥३७॥ करत लड़ाई बीति गो, कोटिन कलप न छूटि। 'बना दास' अब हरि कृपा, गयौ मौह गढ़ टूटि ॥३८॥ हरि गुन सन्त सहाय ते, जै पाई भै नाहि। भागि फउज सब प्रकृति की, मारत देखत जाहि ॥३९॥ मारि भया खैकार दल, कटत मुसाहेब सीस। 'बना दास' हरि ओर से, कृपा मिलत बकसीस ।।४०।।

हा-जोग जुक्ति गोली चले, रिपु दल सकल परान। राम नाम गोला चलै, मची मार घमसान ।। ४१।।) चिन्ता को चूरन करे, मोह को डारे मारि। 'बना दास' लोभहिं दलै, कामहिं बेगि पछारि ॥४२॥ कोध मारिये बोध से, मान मदि करि गर्द। 'बना दास' मासर्ज हित, सो फकीर में मर्द ॥४३॥ मदं गर्द करि बासना, किया दर्द सब दूरि। जे न मर्द ते बर्द से, बह चवरासी भूरि ॥४४॥ बुद्धि मारिये सुद्धि करि, मन को मैदा कीन। अहंकार का हद कै, चित्त चूर के दीन ॥४५॥ रसना को बसना रहै, लिंग सिंग का तूरि। नैन को चैन चबाइक, श्रवन गवन करि दूरि ॥४६॥ नासा आसा मारि के, खाल करें बेहाल। होय फकीरा फिकिरि बिन, फारि काल का जाल ॥४७॥ छीन करें बल खुधा को, कर का करम नेवारि। पावहि मारै ठाव पर, जाय फिकिरि सब मारि ॥४८॥ त्रिस्ना तनिक न राखिये, ममता मूरि उखारि। रागिन डार राख करि, देषहि दूरि निकारि ॥४९॥ तीनि अवस्था त्यागि के, गुन को हरें गुमान। पच भूत का बूत हिन, परा रहै मैदान ॥५०॥ मोर तोर को तै करें, मैं मुरदा करि डार । अब फकीर यहि तरह ते, पापिनि फिकिरि पछार ।।५१।। सुख इच्छा मिच्छा करे, भे की भूजे भार। त्यागु प्रतिष्ठा को सदा, ज्यों बिष्टा भिनसार ॥५२॥ अति भारी जरि फिकिरि की, प्रबल दिखाई देय। सोरि रहन पार्व नहीं, सोइ परम पद लेय ।। १३।।

दोहा-आसा को समी करे, फाँमी बाँधे पाँव। हार मारि घसी हि के, तब फकीर को नाव ॥१४॥ तब बिन फिकिरि फकीर है, सुनी फकीरा लोग लिये फकीरी त्याग है, तिहूं लोक का भोग ।। १४।। सकल प्रकृति फैलान है, बिना तजे सुख लाहि। को इतम गुन रज गुन बँधे, को इसतो गुन माँहि ॥१६॥ भली फकीरी बने की, लोग कहैं सब तीन। बनी फकीरी ताहि की, फोरित आवा गौन ।। ४५।। तन मन इन्द्री असि भई, लहे ज्ञान बैराग। बनी फक़ीरी ताहि की, राम चरन अनुराग ॥४५॥ भजत भजत जे भजि गये, ब्रह्म भये तन येह । बनी फकीरी नाहि की, कछु न रह्यौ सन्देह ॥५९॥ कतल किया जिन मोह दल, रही नहीं कुछ जाहि। सब जम देखा बहा में, बनी फ़कीरी ताहि ।।६०।। संसे आस बिनास के, रही न कोऊ ऊब। 'बना दास' हमरे मते, बनी फ़क़ीरी खूब ॥६१॥ बनी फकोरी ताहि की, जे जन जीवन मुक्त । बिगरी जे बसि बासना, करें करोरिन जुक्त ॥६२॥ तन मन इन्द्री बसि नहीं, त्रिस्ता आस अधीत । ब्रिगरि फकीरी सो गई, दाम चाम जल मीत ॥६३॥ रिद्धि सिद्धि के बसि भये, तिज रघुबीर सनेह। बिगरि फकीरी सो गई, नहिं यामें सन्देह ॥६४॥ मान बड़ाई में फ़रेंसे, भज़न राह में छूटि। स्वाद सिगार पियार भो, गई फ़कीरी लूटि ॥६४॥ घरनि धाम बढ़ती भई, बहु सुख संपति पास । मिक्ति ज्ञात बैराग तहि, अई फक़ीरी नास ॥६६॥

दोहा-चिसदित मनं बेवहार में, तिसिदिन आस अधीत । विश्व दिन जोगबल जगत मन, मृषा किकीरी कीन ॥६७॥ चौगका के आये कुछ पैसा भोजन नित ,पर गाँठ निहारे। वना दास' ते हमरे मत से बोरि फुकीरी डारे ।। ६८।। हरि मारग चिंदक जे लउटे कामिनि कनक अधीना। मुख मसि लागि भागि जनु रत से बोरि फकीरी दीना ॥६९॥ मैं गुन ज्ञान होन सब ही बिधि तापर पर अधीना। राम सूत्र घर सबहि कहावत मोर नहीं कछू कीना ॥७०॥ अब रहि जोड़ के हर दस मे नाहीं मोड़ भांती। तन मन इन्द्री रोम रोम हिर ताते सीतल छाती ॥७१॥ हेरों बहुरि मिले हरि नाही मही येक सब काला। कासौं कहीं कवन जन बूझे ऐसा अद्भुत ख्याला ॥७२॥ हम हरि हरि हम यह दम दम भरिटरिन सके की उभाँती। ताते देस काल नहि जानत कहाँ दिवस औ राती ॥७३॥ रात पीत सित असित हरित, नहि अँधेर डिजयारा। आवे जाय अरे नहि जनमें नहीं बृद्ध नहि बारा ॥७४॥ चौड़ा लाम दूरि नहिं नेरे आदि अन्त मधि हीना। राव न रंक स्वामि नहिं चेरा नहिं पीना नहिं खीना ॥७५॥ सब में राजित नहिं काहू में कभी नहीं तिल येका। सब कहि थके पार नहिं पार्व ऐसा ब्रह्म बिबेका ॥७६॥ हो सामुद्र समीर चित्त ते लहरि सरीर अनेका। थावर जंगम भान होत सब परमातम निति येका ॥७७॥ चित्त किरिन लह आतम भानुहि तब प्रपंच नहिकोई। सदा एक रस मुख़ को सागर ज्ञान प्रले है सोई ॥७८॥ अंतःकरन लीन जव आतम हरे नहिं संसारा। 'बना दास' जब चारि जगत है तब जग बिबिध प्रकारा । 10९॥ चौगला-जाके अंतःकरन लीन में ज्ञान प्रले तेहि आई।
सिंदि प्रले तिथि रही न ताको जियत मुक्ति जिन पाई।।द०॥
तब फिरि बंध मुक्त भ्रम दोऊ दूजा रहा न कोई।
अबिचल सिन्धु बिना लहरी को सत चित आनंद सोई।।द१॥

# 湍

The Prince Sec.

### सरता विरुपण अंग

घना०-राम नाम गुर सखा मातु पितु स्वामी
सेवि राम नाम नात मीत राम नाम बित्त है।
राम नाम तीरथ बरत तप दान मख
राम नाम नेम जोग भटकत कित्त है।
राम नाम प्रान जीव सीव सब साधन को
श्रुति औ पुरान सार चित्त हू को चित्त है।
राम नाय दास' कामधेनु कामतरु कोटि गुना
राम नाम सम मेरे कोऊ नाहिं हित्त है।।१।।

दोहा—धर पर सिर राखें नहीं, साधु सोई रन सूर।

कतल करें दल मोह को, हाजिर सदा हुजूर।।२॥
कादर को निहं आदरें, कैसो होय नरेस।
'बना दास' कस मानिहैं, राम कुसल सब देस।।३॥
सूर समर से कठिन है, साधु समर बर जोर।
वह छन भरि यह जनम भरि, मचा रैन दिन सोर।।४।।
तन रिपु मन रिपु जगत रिपु, सुर रिपु बारहिबार।
इन्द्री काल औं कमं रिपु, गुन सुभाव बरियार।।४।।

हा-काम कोघ मद मोह रिपु, माया कटक प्रचंड। लोभ राग औ बेष रिपु, दंभ कपट पाखंड ॥६॥ आसा त्रिस्ना प्रबल रिपु, रिपु रिधि सिद्धि अनेक। छुघा पिपासा सोक रिपु, भे संसै अबिबेक ॥७॥ धरिन घाम धन सुअन रिप्, त्रिय रिप् प्रिय परिवार। जाति पाँति जामाति रिपु, सेवक सखा अपार ॥ ॥ ॥ विधि रिपु अवर निषेद रिपु, निद्रा पुन्नि औ पाप। मान प्रतिष्ठा सकल रिपु, षट उमी त्रैताप ॥९॥ मंत्र जंत्र औ तंत्र रिपू, दिच्छा अवरि भभूत। आसिरबाद औ श्राप रिपु, कहँ लै कहीं अकूत । १०।। सोच औ चाह रसायन, कहूं दयौ रिपू होय। बूटी जरी अनेक रिपु, कहँ लगि बरनै कोय।।११।। जम रिपू अरु जम दूत रिपु, जनम मरन रिपु आहि। चौरासी कलिकाल रिप्, पटपर दीजे काहि ॥१२॥ रिपृ समूह कहँ लै कही, बरनत नहीं सिराहि। राम गुरू अर सन्त हित, और सबै रिपु आहि ।।१३।।

चौगला-बेष केसरिया है सूरन को, कादर की पतिजाई। 'दास बना' रघुबर के बल से, पाव को सके चलाई॥१४॥

दोहा—साधु अकेला एक दिसि, यक दिसि आमाझोर।

बाठ पहर की कहर है, जुद्धि मचा अति घोर।।१५॥

सदा सहायक तीनि हैं, गुरू सन्त पुनि राम।

यह वोहू दिसि लिख परत, जाको निंदक नाम।।१६॥

निंदक मम जुग जुग जियै, पियै सकल मल नीर।

ग्राम सुअर मैला भर्खे, वह चक दूषन भीर।।१७॥

लड़ै सन्त रन सूरवा, उर में अति उतसाह।

मुरै न बिघन अनेक से, हिर के हाथ निबाह।।१८॥

दोहा-धीरज का रथ साजिक, धर्म धुजा फहरात। तीखे चारि तुरंग हैं, समर समै हरषात ।।१९।। हिम्मति औ उतसाह है, सरधा चाउ बिचार। सत्ति संकलप सारथी, राखत सदा सम्हार ॥२०॥ ज्ञान कवच बिज्ञान को, सर पर टोप अनूप। राम नाम तरवारि है, छमा ठाल अति पूप ॥२१॥ चीगला-लाखीं में कोउ सूर रंगत हैं, उर उतसाह अनेका। पीत रंगि पाछे पग लीटे, कादरता अबिबेका ॥२२॥ श्री गुरु कृपा कमान है, संजम नाना बान। छुरी कटारी नेम सब, तप तरकस परमान ।।२३॥ बरछी चोख बिराग है, भक्ति छत्र की छाँह। श्रवन मन निघ्यास तहँ, तदाकार बल बाँह ॥२४॥ आत्म निबेदन सख्य आदि दै, सुमिरन सुमर अपारा। अरचन बंदन अरु परसेवन, मोह कटक संघारा ।।२१॥ जम औ नियम सन्त की सेवा, सैन बिलच्छन बाँकी। येड़ा का मोरे ऊपर से, मनहुँ परै सिर चाकी ॥२६॥ जोग जुक्ति गोली बहु बरसै, तोप बिबेक को गोला। जहँ तहँ कायर भाग चले, बहु घायल लहे खटोला ॥२७॥ ढोल नफीर तुर्रही डफला, बजे जुझाऊ बाजा। सुजस नकीब अलापत कडखा जै जै उठत अवाजा ॥२८॥ मारु मारु धरु धरु धरु मारहु धोर सब्द अधिकाई। कादर कलई छूटि जात बहु बजत संख सहनाई ॥२९॥ है हाथी हलकंप उठत अति जुद्धि भूमि हिय माहीं। सूरन के मन चाव चौगुनो कायर सकल पराहीं ॥३०॥ रुधिर की धार अपार चली बहि जहें तह घायल कहरें। मनहु अर्थ जल दीन परे सब जोगिनि जहँ तहँ टहरैं।।३१।।

क्ष-भट बैताल कपाल बजावत अग्तावरि गर डारे। बाहि हुआहि शृकाल स्वानबहु जहँ तहँ घोर विकारे।।३२॥ कुही चील लै उड़े हाथ पगु छीनि छीनि येक खाहीं। महा मोह भट कटक गया किट तबहुँ न पेट अघाहीं ॥३३॥ हंड मुंड मैं मेदिनि दीसत उपमा किब नहिं पावें। खपर सकल जोगिनी संचत गीत कालिका गावें।।३४॥ गीध मसान मार अति भारी लोभ बही सरि जाहीं। गीध चील बैठे खेलहिं जनु बहु नावरि जल माँही ।।३५॥ छुरी कटारी ढाल बहै बहु मनहु कच्छ अरु मंछी। श्री रघुबीर निगाह परी कहुँ कहे जुद्धि मैं अच्छी।।३६॥ 'दास बना' दोउ हाथ जोहारे जाय कमल पद पाहीं। मैं तो नाथ नहीं कछ लायक कृपा किये गहि बाहीं।।३७॥ कहुँ कहुँ बेद पुरान पुकारत राम कमल हिय माहीं। जहँ तहँ सुना सन्त की बानी ताते अचरज नाहीं।।३८॥ जै अरु अजै नाथ के हाथे निज मिथ किमि धरिये। बहुत काल ते परी लराई ताते उर कछ डिरिये।।३९॥ हृदय भूमि जुद्ध होत हरि हुदै कमल में बासा। 1 397. ताते राजकुमार कौतुकी निकटहि लखत तमासा ।।४०।। आसै कछुक महूँ लिख पायौ तुरत हरिष उठि धायौ। 'दास बना' की आस पूर किये तुरतिहं निकट बुलायो ।।४१।। अब सुभाव जाने रघुबर को जन को बेगि जितावें। 'बना दास' बिन मिटे मोह दल कोउ न परम पद पार्व ।।४२।। जो हरि चिहिहैं एक न उठिहैं सकल मरे रन माँही। पीज पीनी जोग न कोई मिटिंग सन्से नाहीं।।४३।। पौन तनै पुनि आइ लखे सब रन चरित्र बरबीरा। 'दास बना' दे बाँह बसाये हुकुम सिया रघुबीरा ॥४४॥

वीगला-फिर दोहाई उर अन्तर में जब से राम कृपाला।
तब से निंह की उदेत देखाई मिरगे किर मुख काला । १४५॥
अब आनन्द अमात न उर में सत्रुन से जय पाई।
तापर प्रभु की कृपा विचारी सकीं नहीं मुख गाई। १४६॥
पौच पारचे की खिल्लत किये राम राम निज हाथे।
दासबास कृतकृत्त पाय प्रभु कर परसे मम माथे। १४७॥
जान अवर विज्ञान विरित पुनि भक्ति सान्ति सुख रूपा।
विरित धर्म अहदी को दरजा बकसे की सल भूपा। १४६॥
विरित धर्म अहदी को दरजा बकसे की सल भूपा। १४६॥
विरित धर्म अह ज्ञान खड्ग बिज्ञान टोप सिर साजे।
भक्ति सनाह सान्ति गज ऊपर 'दास बना' अति राजे। १४९॥
रेनु ते किये सुमेर कृपानिधि हीं कछु लायक नाहीं।
हरदम रहीं हजूर रैन दिन अब चाही कछु नाहीं॥ १०॥
जै जैकार सदा की शल पित 'दास बना' जग गावे।
द्वारे परा दन्द-दसरथ के राम प्रसादी पार्व। १४१॥

सूर समूह राम दल भारी, सेवक सुभट अपारा।

केते इरषा आगि जरित है बहुते करत पियारा। ११२॥

सदा रीति यह दरबानन की ताते संसै नाहीं।

कृपा दिष्टि निरखत रघुबर की मगन रहों मन माहीं। ११३॥

मैं जैसो तब हों तैसो अब यह रघुबीर बड़ाई।

'दास बना' प्रभु सरन आइकै को न अभय पद पाई। १४४॥

जुग जुग बिरद बिराजत नूतन श्रुति पुरान मुनि गावै।

अधम उधारन पिततन तारन असरन सरन बतावै। १४४॥

सो भिर नैनन आज बिलोके पाये निज मन माना।

'दास बना' प्रभु कृत किमि गोवै ताते प्रकट बखाना। १४६॥

यह तन भयौ निबेदन तुमरे राम करौ जस चाहौ।

मोहि अवर नाहीं कछु चाही किये सो नेम निबाही। १४७॥

बैरिन मारि मेटि सब संसै सान्ति सेज पर सोवै। ज्ञान नींद कहुँ मिलत न उपमा कृपा राम की जोवै।।४८।।



## भक्ति निरूपण अंग

दोहा-जाय न सुबरन मलिनता, धोवै अमृत लगाय। दूघ दही घृत तेल जल, लाखन करै उपाय ॥१॥ सोई स्वनं दै अग्नि में, तप्त करें भलि भाँति। सुद्ध होय निज रूपलहि, अधिक कान्ति अधिकाति ॥२॥ तेहि बिधि जप तप जोग मख, दान करै मन लाय। ब्रत तीरथ जम निअम कर, जे साधन समुदाय ॥३॥ सत्ति सउच दाया दमन, इन्द्री करै अचार। जहँ लै साधन श्रुति कहै, करैं बिबिध परकार ॥४॥ प्रेम भक्ति आये बिना, अन्तर मल नहिं जाय। होइ न ज्ञान बिराग दृढ़, कोटिन करै उपाय ॥ १॥ भोजन करें अनेक बिधि, सब प्रकार सब कोय। जब लगि पार्व अन्न नहिं, मन सन्तुष्ट न होय ॥६॥ जैसे बिजन बहुत है, बनवै बिबिध प्रकार। लोन बिना फीका सबै, करै कोटि उपचार ॥७॥ जाके लगे पियास अति, पियै सस्र घृत छीर । दिध सरबत सब कछु पियै, जाय नहीं बिन नीर ॥५॥ जिमि तिय पूरुष अति सुघर, नाना भूषन धारि। कछु सोभा रहि जात नहिं, जौ पट लेइ उतारि ॥९॥ दोहा-तैसे साधन सकल हैं, बिन आये अनुराग जथा सिंघ बन जीव मह, मिलै जाहि बड़भाग ।। १०।। बिन आये अनुराग उर, राम मिलन अति दूरि। निज हिय पुनि श्रुति कहत हैं, रहे सकल भरि पूरि ॥११॥ सजल नयन बानी सिथिल, रोम खड़े सब अंग। गहवर मन अति गूढ़ गति, जानै कवन प्रसंग।।१२॥ श्रवन होत ही राम जस, तब यह दसा बिसेस। कहत सुनत सुमिरन करत, डूबे रहत हमेस ।।१३।। जब लिंग निहं ऐसी दसा, तब लिंग बुद्धि न सुद्ध। 'बना दास' करते नहीं, कोउ प्रमान जन बुद्ध ।।१४।। जब आवै ऐसी भगति, तबै सकल मल जाय। लहै आतमा रूप निज, आवा गवन नसाय।।१५॥ ताहि को कहिये परा, सोइ तरा संसार। सोइ भक्ती उत्तिकष्ट अति, कवन जाय कहि पार ।।१६।। आत्मनिबेदन बिन किये, कहा प्रेम परि पूरि। जब लगि ममता तन बिषे, 'बना दास' हरि दूरि ।।१७॥ ज्ञान अवर बिज्ञान से, ताते नहि कछु भेद। उहाँ सबन की एकता, इमि भाषत बुध बेद ॥१८॥ अचल ज्ञान बैराग तब, थल बिन कित ठहराहि। 'बना दास' हरि भक्ति बिन, सोभौ पावत नाहि ॥१९॥ ऐसी रघुंबर की भगति, प्रगट उर जाहि। पट तुर काको दीजिये, हेरे तिहुँपुर नाहिं।।२०॥ सुद्ध आतमा होन हित, दूजी नाहि उपाय। 'बना दास' अनुराग बिन, अन्तर मल नहिं जाय।।२१।। श्रुति पुरान षट सास्त्र मिलि, साधन की मिति नाहि। मिलै न प्रभु अनुराग बिन, जद्यति निज घट माँहि ॥२२॥

हा-राम रूप पाये बिना, नहिं सरूप को ज्ञान। 'बना दास' कबहुँ न मिलै, धरै कोटि बिधि ध्यान ॥२३॥ आतम ज्ञान भये बिना, जाय न रुज संसार। 'बना दास' पचि पचि मरें, कोटि करें उपचार ॥२४॥ बिन रिब उदै न निसि नसै, चारिउ जुग परमान। तैसे छूटै-जगत नहि, बिना आतमा ज्ञान ॥२४॥ ज्ञान भयो तब जग गयो, भूलेहु नहि दरसाय। 'बनादास' किमि रहि सकै, रिब रजनी यक माँहि।।२६॥ जो कोई राखा चहै, आगि तिरिनि यक माँहि। ,बना दास' करु कोटि बिधि, राखन वाला नाहि ॥२७॥ जग है तब लै है जगै, ज्ञान भयो तब ज्ञान। 'बना दास' कैसे रहै, दुइ कृपान यक म्यान ॥२८॥ साउज सिंघ को संग कस, वह मुक्ता वह भोग। 'बना दास' तिमि बनत निह, जगत ज्ञान संजोग ॥२९॥ जग बेवहार न सांति भो, तन मन सांति न कोय। जहाँ ज्ञान तहँ भक्ति है, सुजन न मानत सोय ॥३०॥ भक्ति भये भावै न कळु, तिनका सम त्रैलोक। 'बना दास कासो कहैं, सपने हुँ ताहि न सोक ॥३१॥ काहेको बहु पोथी पढ़े, घरै अमित सिर भार। सकल बोध मैं राखिये, यह बिसमरन सम्हार । ३२॥ Mayor Tille E



AND THE RESIDENCE

UPS IN TOPPE CHIEF STREET TO A TOPPE

## अवस्था भेद निरूपण अंग

चौ॰-जन्म बिराग त्याग गृह दारा । देस त्याग परदेस पधारा ।
बाल बिराग पास कछु नाहीं । निंह काहू को संग कराहीं ।।१।।
पुनि कुमार बिषयिन का त्यागा । इन्द्री दमन सिहत अनुरागा ।
सैसव सकल करम परित्यागा । श्रुति मरजाद भार जनु लागा ।।२।।
पुनि किसोर तन सो बैरागा । आस उपाय जहर जनु लागा ।
तक्न बिराग न साधन कोई । बिधि निषेद की और न जोई ।।३।।
भूलेहुँ निंह कतहुँ अनुरागा । तिसरापन सब बिरित बिरागा ।
निंह कछु संग्रह निंह कछु त्यागा । चौथे पन ईस्वर को त्यागा ।।४।।
नहीं गुरू निंह सिष्य बिभागा । गुनातीत सूतो जनु जागा ।
नवै अवस्था है बैरागा । जुवा बिराग बासना त्यागा ।।४।।
चौगला-प्रथम गिरस्ती में गुरु किर कै हिर हित कर्म कमावै ।

भाषत बेद धर्म बहु माफिक ताहू में चित्त लावै।।६।।
दूजे करें संग संतन को सतगुर सरनिंह आवै।
तीजे सुनै राम जस निसि दिन कबहुँ न तोष अधावै।।७।।
चौथे करें गुरू की सेवा निसि दिन बृत्ति अमानी।
'दास बना' मन बचन करम से धरम न दूसर जानी।।६॥।
पंचम ह्वं बिलज्ज निति गावै राम सुजस मन लाई।
'दास बना' निह त्रिपित लहै कहुँ दूसर नहीं सोहाई॥९॥
छठये नाम अखंडित सुमिरे सतये करम बिरागा।
अठये लहै सहज सन्तोषहि द्वार द्वार निंह माँगा॥१०॥
नवये राम जगत में देखें राम आस बिस्वासा।

नवै अवस्था भक्ती के हैं, धिन जेहि हृदय प्रकासा ॥११॥
ची०-श्रवन जनम अनुराग को जानौ। मनन बालपन बहुरिब खानौ।
भो उत्कंठा जानि सरूपा। सो कुमार जानिये अनूपा॥१२॥
तीम्र चाह नासै सब आयो। अब पल छन कछु नाहि सोहायो।

वी॰-तरुन अखंड नयन जल धारा। जनु भादीं बरखान सम्हारा॥१३॥
पल पल पुलक रोम तन सारे। खान पान अरु नींद बिसारे॥१४॥
गद गद कंठ बोलि निंह आवै। गहबर हिंदै देह निंह भावै।
चाहत नोचि-नोचि तन फेका। राम बिना धृग जन्म अनेका॥१४॥
छिन छिन मौहि देह सुधि भूले। सुरित सरूप हिंडोला झूले।
जुवास्याम सुन्दर दोउ जोरी। को छिब कहै किसोर किसोरी॥१६॥

जबहि मिले मन भो बिश्रामा । मानत नहीं त्रिपित बसु जामा ।
जिमि कामी नवीन तिय पाई । त्रिपित नहीं कहँ निसि दिन जाई।।१७।।
तब अनुराग सान्ति कछु भयऊ । डर कँगलाई दूरि दिसि गयऊ ।
कबहुँ मिलन पुनि कबहुँ बिछोहा । वह अद्भुत सुख को जन जोहा ।।१८।।
को किह सकै कवन तेहि बूझैं । सो जाने जो जीवत जूझै ।
तिसरे पन ठहरे सिय रामा । हिर्दे कमल में अचल मुकामा ।।१९॥
अब आनन्द कविन बिधि गावै । निहं मन बुद्धि बचन में आवै ।
हेरत पटतर कतहुँ न पावै । लोक तीनि चहुँ बेद थहावै ॥२०॥
सेस सारदा सकिहं न गाई । किब कोबिद किमि पारिह जाई ।
चौथे पन दोऊ भये एका । ब्रह्म जीव को गयो बिबेका ॥२१॥
ब्रह्मानन्द पुरान बखाने । ऐसा अगम न बेदहु जाने ।
सो आनम्द सकै को गाई । सोइ जाने जो तहाँ समाई ॥२२॥

दोहा—नवें अवस्था भक्ति की, नव बिराग अनुराग।

'बना दास' अति बालमित, निज रुचि कीन बिभाग।।२३॥

ज्ञान अवस्था नव किये, 'बना दास' परमान।
अब ताको बेवरा करों, मित अनुमान बखान।।२४॥
जनम बाल कीमार है, सैसव बहुरि किसोर।
तरुन जुवापन तीसरो, बिरधा सब सिरमौर।।२५॥
जन्म गृहाश्रम को तजब, सब सनबन्ध सनेह।
सास्त्र ज्ञान सत्संग बहु, पुनि बालापन येह।।२६॥

दोहा-जब उपजो रघुबर चरन, छन छन नव अनुराग। सजल पुलक बानी थिकत, लह कुमार बड़ भाग ॥२७॥ सैसव सिय के सहित उर, जब परगट भे राम। अनुभव उदै अभंग भो, सो किसोर सुख धाम ॥२६॥ जुवा प्रबल बैराग जब, गळित देह अभिमान। पंची जथा खग पंख बिन, थिक इन्द्री मन प्रान ।।२९॥ तिसरा पन तिहुँ लोक में, कछु न देखाई दीन। प्रले सिष्टि थिति भाज नहिं, भो तुरिया पद लीन ॥३०॥ चारि अवस्था तीनि गुन, परे ब्रह्म निर्वान। मुद्ध बुद्ध सो चौथपन, को करि सकै बखान ॥३१॥ बृद्ध अवस्था ज्ञान की, अति दुरलभ पद सोय। उपमा ताकी है नहीं, सो जाने जो होय।।३२॥ चारिउ उपजत एक संग, क्रम क्रम बाढ़त जात। 'बना दास' पुनि अन्त में, एक माँह समात ॥३३॥ बिरला जानत भेद यह, बड़ भागी मित धीर। भई न गोड़ बेवाय जेहि, का जानै पर पीर ॥३४॥

चौगला-सकल ग्रंथ सागर के माफिक जिन है सन्त सयाना।
तामें है नव रतन निरूपन ताकों करत बखाना।।३४॥
नाम उपासना भक्ति बिरित पुनि तत्तु निरूपन जाने।
बहुरि ज्ञान बिज्ञान सान्ति है अरु कैंबल्य बखाने।।३६॥
येक येक हैं मुक्ति के दाता धिन्न सो जेहि उर आवे।
नवउ मिलें अति राम कृपा ते महिमा अगम को गावे।।३७॥
बहुरि जोग के आठ अंग हैं बानी बिबिध प्रकारा।
कर्मकांड बिधि पूर्वक नाहीं जाते मन अति हारा।।३८॥



# जगत् मिथ्या निरुपण अंग

होहा-आदिहि रज अरु बिर्ज हैं, अंते कृमि बिट भस्म। मिं बिन काबू सबै, तासु आस कर कस्म ॥१॥ ब्रोरठा-केरा तरु नहिं सार, सर्प नहीं रजु के बिषे। निस्चै पुहुमि दरार, 'बना दास' कासों कहै।।२॥ दोहा-मृग त्रिस्ना में जल नहीं, रजत न सीपी माहि। जिमि अकास में नीलता, तिमि जग जानौ नाहिं।।३।। दूरि पायके नीलता, इहाँ न कळू देखाय। तिमि भ्रम ते यह जगत है, ज्ञान भये मिटि जाय ॥४॥ नभ नगरी पावक लगो, सींचत म्रिग जल लोग। बंझा सुत के ब्याह में, चाहत खटरस भोग।।५।। नभ तड़ाग को कमल लै, म्रिग त्रिस्ना को नीर। ससा सींग सुर पूजते, सुख से रहै सरीर ।।६॥ कमठ-बार के जार में, बँझो गगन गजराज। जहँ तहँ धाये लोग सब, भयो बड़ो सुभ काज ॥७॥ राजा कहै हमार है हाकिम कह कस तोर। रैयति लै भागो चहै, साहु कहै धन मोर।।८।। होत कलह ठवरे, ठवर, हारि न मानत्त कोय। जाँघ मारि ब्राह्मन मरे, होना होय सो होय।।९॥ बेद लिये पंडित किते, काजी लिये कुरान। दिनौ राति पचि पचि मरैं, हम पावें नहिं आन ॥१०॥ बादसाह सुत वाँझ को, ताकी भारी ख्याति। परी अदालति तासु घर, मिसिलि करै दिन राति ॥११॥ फैसल होय न काल तिहुँ, कोटिन करै उपाय। 'बना दास' कासों कहैं, ऐसा जग दरसाय।।१२।। लखें तमासा सन्त जन, मगन सहज सुख माँहि। झगरा टूटन जोग निह, ताते निकट न जाहि।।१३॥

दोहा-कोटि जतन कोऊ करें, बिना तेज नहि कान्ति। जब जग हेरे ना मिलै, तब आवै पद सान्ति ॥१४॥ ऐसो जो कोइ सन्त है, साधुन में सिरताज। चारि बेद ठाति ना कहैं, कबि कोबिद उर लाज ।।१५॥ सवैया-ज्ञान अखंड लह्यौ जबहीं, ब्रहमंड को नास भयो तेहि काला। सोक औ मोह सन्देह गयो भय है अभिअन्तर बोध को माला। लोक औ बेद प्रपंच मिटो जब मानहु-पान परो घन पाला। 'दास बना' न अनन्द अमात जरो अति काल को जाल कराला ॥१६॥ घना - पाप झूठ पुन्नि झूठ स्वर्ग झूठ नर्क झूठ काल झूठ कर्म झूठ झूठ गुन दोष है। तन झूठ मन झूठ माया झूठ मोह झूठ जागृत स्वपन झूठ झूठ राग रोष है।। काम झूठ लाभ झूठ जोग झूठ छेम झूठ हानि झूठ माया झूठ झूठ मर्न पोष है। तत्तु झूठ प्रान झूठ नवा औ पुरान झूठ हर्ष झूठ सोक झूठ झूठ बंध मोष है।।१७॥ धन झूठ धाम झूठ कुटुम परिवार झूठ राज झूठ काज झूठ झूठ जग जाल है। दिन झूठ राति झूठ सोम झूठ सूर झूठ तारा झूठ बीथी झूठ झूट बृद्ध बाल है।। देव झूठ देत झूठ नर झूठ नाग झूठ जन्म झूठ मर्न झूठ झूठ सब ख्याल है। स्याम झूठ सेत झूठ बरन झूठ अकार झूठ 'बना दास' झूठै झूठ झूठ में बहाल है।।१८।। कहब करब झूठ देखब सुनब झूठ

वैठब उठब झूठ झूठे को ठगन है।

त्यागब गहब झूठ जाब औ रहब झूठ

मान अपमान झूठ झूठे सो लगन है।

मुख झूठ दुःख झूठ देब झूठ लेब झूठ

आस औ भरोस झूठ तगन अगन है।

ऊँच झूठ नीच झूठ हार झूठ जीत झूठ

'बना दास' झूठे झूठ झूठ में मगन है।।१९॥

जाग्रत ओ सपन सुषोपित अतीत गुन

मन बुद्धि चित्त अहंकार की न गित है।

सास्त्र ओ पुरान हारे बेद नेति नेति कहै

पैरि पैरि धिक रही सबही की मित है।।

आदि अन्त मिं हीन जीर न नवीन नाहीं

बचन न आइ सकै अद्भुत जुक्ति है।

'बना दास' ताते यह सकल प्रपंच झूठ

भूत औ भविष्य बर्तमान ब्रह्म सिक्त है।।२०॥

P

16

## निःकामराज निरूपण अंग

शहा-बिना सुराई सार कहँ, कार नहीं कोउ जोय।

'बना दास' भव पार को, कादर कैसो होय।।१॥

सिर काटे पाछे सुखी, दुःखी फिरत सब जोय।

'बना दास' काटे कोई, कोटिन मद्धे कोय।।२॥

अब जगतू जिन आउ लग, मग त्यागी जिन तोर।

भग भोगिन को लेत किन, जे सब दिन के चोर।।३॥

भग भोगिन को भिच्छ कै, पेट भरत निहं तोर।

तोहि भच्छन करि लेहिंगे, ज्ञान बिराग बरोर।।४॥

समुझाये माने नहीं, जतन किये हम कोटि।

वोढ़नी ज्ञान बिराग के, गये सहज ही बोढ़ि।।४॥

बोहा-छोटे मोटे जीन भी, बेन्दउर गे भहराय। त्रिया तूल निकारि लिय, तब सुख कहा न जाय ॥६॥ त्रिया कुरिया में परे, जरे तिमंजिले घाम। सोवत सथरी सान्ति पर, 'बना दास' बसु जाम ॥७॥ नहीं जाम नहिं जामिनी, नहीं दिवस नहिं मास। नहीं साम नहिं भोर है, देस काल नहिं आस ।। ।। भक्ति बिना नहिं ज्ञान है, ज्ञान बिना नहिं मुक्ति। मृक्ति बिना निंह सान्ति है, करें करोरिन जुक्ति ॥९॥ उक्ति जुक्ति करते गये, 'बना दास' बहु काल। जब से छुटे ठेकान से, तब से आज बहाल ।।१०॥ भई बहाली अति बिसद, कद निह देखे राम। 'वना दास' निज दिसि दिये, ब्रह्मानन्द मुकाम ॥११॥ कवनउ दरजा ना रहा, भोगे सब बेवहार। 'वना दास' अब लखि परा, यह सव ही ते पार ॥१२॥ जहाँ न कोउ बूड़ा तरा, जरा सकल जग जाल। आगे पीछे ना कोई, भई दूरि भे काल।।१३॥ गुनातीत गुदरी पहिरि, सोंटा है सव त्याग। मोटा ज्ञान विराग ते, लोटा तन अनुराग ॥१४॥ कमं त्याग की करि कुटी, छुटी लिये दिन राति। आतप-बात निषेद बिधि, ताकी नहीं पोसाति ॥१४॥ बरखा बिघन अनेक हैं, वूंद चुवत निंह कोय। भया फकीरा फिकिरि बिन, गया सान्ति में सोय । १६॥ परारब्दि के भोग जे, ते जनु सेवक साँच। बखत बखत पर सब करत, रहिंगे कोइ न नाच ॥१७॥ फला कुसल कैवल्य सुख, बैठ तखत संतोष। परा दुलैचा दीनता, भोगत जीवन मोष।।१६॥

हा-छमा छत्र सिर पर सदा, मकुट मान का त्याग। समता को उर माल है, सोभा अनुभव लाग ॥१९॥ दफदर-दया देवान है, बोध अगाध अनूप। 'बना दास' मंत्री सुभग, श्रुति सत संग सरूप ॥२०॥ दिल उदार बकसी सोई, संजम सुभट अनेक। 'बना दास' मुरछल ढुरत, अति ही बिमल बिबेक ॥२१॥ भया बिसमरन रूप जो, सो पाया परि पूर। 'ब्ना दास' बिन भय सदा, उतरी संसै मूर ॥२२॥ यैसन साधु सरूप है, 'बना दास' सब काल। सन्त कृपाते मिलन है, घूमत बहुत कंगाल।।२३॥ मेरिउ दिसि करिहैं कृपा, साधू बड़े दयाल। 'बना दास' आसा लगी, ही जाते बुधि बाल ॥२४॥ बालक से मम बचन जे, लेइहैं तेइ सुधारि। 'बना दास' बिस्वास मोहि, लगिहिनताति बयारि।।२५॥ सन्त अमर सब काल में, अवर मरे सब कोय। हैं कालहु के काल जे, तासु मरन कस होय ।।२६॥ एक साधु पद सब परे, अवर तोरे सब कोय। 'बना दास' जाने सोई, जाके हिय दृग होय।।२७।। सन्त कि समता सन्त की, और दूजा कोय। 'बना दास' जाकी कृपा, आवागवन न होय।।२८॥ अष्टादस षट्चारि में, करै बिबिध मत बाद। अन्त एक सिद्धान्त है, बिन सतसंग न स्वाद ॥२९॥



### ज्ञान निरूपण अंग

मूलना-ऐस्वर्ज माधुर्ज का बुर्ज है एक, को उआजु लै नाहिं दुइ सुर्ज देखा।
पच्छ औ पात में बहे बहुते फिरत, सन्त जन करें निह तासु लेखा।।
होत है सिद्धि ऐस्वर्ज माधुर्ज से, उर्झ जब जाय तब परे पेखा।
'बनादास'निर्गृत सगुन माहिं जो भेदकर, उपल जल माहिं सो करें रेखा।।।
दोहा-तन निबाह भरि चाहिये, अधिकी है दुख खानि।

सोऊ हरि का आसरा, परारब्दि बस जानि ॥२॥ सुख होवें सो हरि कृपा, दुख कर्मन का भोग। 'बना दास' इमि काटिये, मन मूरुख का रोग ॥३॥ राग देष बड़ छोट भय, अस्तुति निंदा त्यागि। बिषै आस दिष्टिहि तजै, रहै ब्रह्म अनुरागि ॥४॥ यै नव जरि नानत्तु की, 'बना दास' तजि देय। हिंदै न कविनि उकल्पना, ब्रह्मानन्द सो लेय।।५॥ बरन नाम आकार से, मनको लेय निकारि। 'बना दास' केवल बरम्ह, देखें आँखि पसारि ॥६॥ तब फिर आपौ ब्रह्म है, दूजा नाहीं कोय। अनुभव नयन न लिख परत, आवा गवन न होय ॥७॥ मन बुधि बानी के परे, स्वाद कहै फिरि कौन। उत्तर दीने प्रस्न पर, ना तौ रहिये मौन।।द॥ ब्रह्मानन्द ठहरि गयौ, जगत भयौ अति छीन। जैसे जेवरी जरि गई, ऐंठन राख में दीन ॥९॥ सो०-ब्रह्मज्ञान ठहरान, तब जग दीसत भांति यहि।

जरी बजाज दुकान, तब जग दीसत भाँति यहि।
जरी बजाज दुकान, जैसे तहँ लखि परत है।।१०॥
दोहा-ऐसै उनकी देह है, वै सरीर ते भिन्न।

भोगत जीवन मोष सुख, लखि न सकै मित खिन्न ॥११॥ महाप्रलय अरु जग प्रलय, नित्य प्रलै पुनि कल्प। चारि प्रलै होवा करै, जिव सुख लहै न अल्प।।१२॥

होहा-ज्ञान प्रले अति प्रले है, जामें भव को अन्त। 'बना दास' जिव ब्रह्म भी, पायउ कीउ कोउ अन्त ॥१३॥ झूठी सकली प्रलै है, जामें जगत न जाय। ज्ञान प्रले यह सत्य है, जामें जगत नसाय ॥१४॥ 'बना दास' सिष्टिउ बृथा, छन छन पर है नास। आदि अन्त औ मिद्धि में, केवल ब्रह्म प्रकास ॥१५॥ ताते प्रलै न सिष्टि है, दिष्टि परा है फेर। बरै दीप अज्ञान का, तब हीं मिटै अँधेर ॥१६॥ अनुभव आनँद त्रिप्त नित, निसि दिन देस न काल। कही प्रले कहें सिष्टि थिति, ब्रह्मानन्द बहाल ।। १७।। बर्न अकार बिकार है, निराकार यह गूढ़। 'बना दास' यहि बिघि रहै, परम तत्तु आरूढ़ ॥१८॥ निज गुन निज मुख से कहै, पर ऐगुन परचार। पर गुन मुख पर प्रगट कर, यह अबिबेक अपार ।।१९।। नेगला-अस्तुति निन्दा हानि लाभ अरु सुख दुख में सम रहिये। 'दास बना'अपमान मान नहिं तब यहि राह निबहिये।।२०।। दोहा-प्रकृति करै परपंच सब, होय सो मानै नाहि। अहं ब्रह्म हिय जब फुरै, सकल जरत या माँहि ॥२१॥ पदुम पात्र जल निंह लगत, अगिनि परे सो भस्म। रसना घृत परसै नहीं, सदा ज्ञान को रस्म ॥२२॥ आतम सदा अकर्त्ता, कछु लागत नहिं ताहि। जाने बिना सरूप के, मानि लेत निज माहि।।२३।। हो नहिं कियों करी नहीं, करिहीं नहिं कोउ काल। बिधि निषेध मो मन नरीं, कटा काल का जाल ।।२४।। जोग बियोग बनी रहत, देह धरे का धर्म। जो याको मान नहीं, सो कहिये निस कर्म ॥२५॥

मन बुधि बचन नयन श्रवन, चित भावत है जोय।
नासमान सो जानिये, माया मय है सोय।।२६॥
ताते कळू न मानिये, निराकार है एक।
सो हों ही नहिं दूसरो, याही परम बिबेक ।।२७॥
सित्त संकलप है यही, जिमि सन गांठी नीर।
'बना दास' बिकलप नहीं, ताहि कहा भव भीर।।२६॥

सोरठा-ब्रह्मानन्द अछ्ढ़, आदि मद्धि अवसान बिन। सोइ परम पद गूढ़, नेति नेति निति निगम कहा ।।२९॥

दोहा-सब ज्ञानन का सार है, यह बिसमरन सम्हार। पढ़ा सुना याको करै, नहिं भूलै कोउ बार ॥३०॥ अचल रहै निज रूप में, चित्त की बृत्ति सुधारि। 'बना दास' गिरि की तरह, हटै न बिघन बयारि ॥३१॥ जो पाया निज रूप निहं, बेगि मिलावै ताहि। यासे सम्मत सो चलै, ताको भव निधि नाहि।।३२॥ जे पाये निज रूप को, याको करत बिचार। सो भूलन पावे नहीं, सब बिधि कर सम्हार ॥३३॥ जथा नाम गुन है तथा, यह बिसमरन सम्हार। 'बना दास' बरनन किये, सो पुर अवध मझार ॥३४॥ हम हम हेरे ना मिलै, दम दम राम अधार। 'दास बना' सोइ साँच है, आतम ज्ञान विचार ॥३४॥ रामै राम सदा रहे, अवर न दूजा कोय। श्रुति पुरान अरु सन्त मुनि, सबही का मत होय ।।३६॥ चौगला-पैसा टका पास में नाहीं सहुकार किमि कहिये। 'दास बना' बिपरीति बात बहु समुझि मनहिमन रहिये।।३७॥

बहु नुकसान वाक्व ज्ञानन ते भजन कमाई छूटै। 'दास बना' किमि छूँ छ पछोरै नाहक पैया कूटै।।३८॥ ज्ञान प्रकट बानी थिक जैहै परम सांति उर ऐहै।

'दास बना' कासी पुनि कि है ब्रह्म सुधा रस पैहै।।३९॥

तहा-सब से मांगत जे सदा, सुमिरन ध्यान हेराय।

'दास बना' तब सान्ति कहँ, आसा बिस ह्वं जाय।।४०॥
ऐसी लाभ नहीं कहँ, चहुँ जुग चहुँ श्रुति मांहि।

'बना दास' निज रूप सुख, तिहुँ पुर पटतर नाहि॥४१॥

ज्ञान रतन बिन तन मृषा, बन बन धावत कोटि।

पाये सहज सरूप जे, तोष तखत रहे कोटि॥४२॥



#### विज्ञान निरुपण अंग

बौपाई-ब्रह्म लीन सो है बिज्ञाना। तिन चिउँटी बिधि एक सामाना।
सुरभी स्वान सुपाक न भेदा। यही दिष्टि आतम कह बेदा।।१।।
अस्तुति निन्दा में सम रहै। भली बुरी सब ही की सहै।
साधु असाधु बड़ा औ छोटा। धनी गरीब दूबरा मोटा।।२॥
रूप कुरूप औ इष्ट अनिष्टा। सब में बिज्ञानी यक दिष्टा।
कोई जन सेवा बहु करें। कोई अधम दंड सिर धरें।।३॥
रूट पुष्ट काहू सो नाहीं। समता बरतत है सब माहीं।
बिधि निषेद जाके निह कोई। सुख दुख हरष सोक निह होई।।४।।
तत्तु अतत्तु भेद भ्रम नाहीं। निसि दिन मगन ब्रह्म सुख माहीं।
भक्ति बिराग ज्ञान निह भाना। बंध मुक्त सब एक समाना।।५।।
कहा सास्त्र अस बेद पुराना। हम तुम नाहिन मनह अजाना।
दोहा—यह पद साधुन को अगम, जगत कथे बहु ज्ञान।
एक बोलता सकल में, ब्रह्म छोड़ि निह आन।।६।।

एक बोलता सकल में, ब्रह्म छोड़ नहि आन ।।६।। घौपाई-अपनी फिजहितिनाहि बिचारे। कहै कि साधुलँगोटैं घारे। सान पान अह आसन सैना। वा बीरहे चैन दिन रैना।।७।। नाही दिब्टि जवाहिर केरी। अह नहिं छखे दुकान कचेरी। बहु विधि वक अनाप सनापा। यह कलिजुग को है अति पापा।।द।। ज्ञानी मानि नहीं कछु लेई। सदा पदारथ में चित देई।

दोहा-अति ऊँचे बिज्ञान पद, जहाँ न सुरति समाय। लहै लाख में एक कोउ, कलि कहें सस्ती आय ॥९॥ ब्रह्म लीन बिज्ञान पद, सुद्ध ब्रह्म है सान्ति। 'बना दास' अनुभव द्रिगन, नहीं रहै कछु भ्रान्ति ।।१०॥ सकल पदारथ को मृषा, करि डारी जब बुद्धि। 'बना दास' तब होत नहिं, फिरि काहू की सुद्धि ।।११।। लीन भयो मन ब्रह्म सुख, तब नहि कळू सोहाय। सकल भोग भे रोग सम, कब कलू कहा न जाय ।। १२॥ चित चंचलता चूर भै, पूर भया जब कामा बिन तरंग को सिन्धु जिमि, अबिचल आठौ जाम ॥१३॥ मोर तोर मैं तें नहीं, तब हम कहाँ समाय। 'बना दास' जब घट भरा, कछु जल नाहि अमाय ।।१४।। सैन सान्ति परिजंक पर, का साधन का सिद्धि। कहां जीव ईस्वर कहां, बिधि निषेध नहिं बिद्धि ।।१४॥ जागृत सांति सुषुप्ति सुख, मुख कहि आवत नाहि। स्वपन जागरन ह्वं गयौ, नहिं अबिबेक समाहि ॥१६॥ जात सुषोपति स्वपन सम, तीनि उकेर अभाव। 'बना दास' अब तीनि गुन, पावत नहिं कहुँ ठाँव।।१७।। ऐसा दुरलभ सन्त को, रूप कहत है सन्त। 'बना दास' कहि सब कथा, सन्त सरूप अनन्त ।।१८।।

चौगला-दिष्टा दिष्ट अदिष्ट बीच में सिष्टि समूह सिरानी। 'बना दास' बहुरी नहिं लौटी परे जोग यह जानी।।१९॥ चौगला-तेहि घर में बिरले कोउ पहुँचे और सबै कोउ अटकै। 'दास बना' कछु कही जात नहिं बहु मारग में भटके ॥२०॥ दीवं रोग संसार दूरि भो तब कछु कहा न जाई। प्दास बना' मन बचन थिकत जहँ तहँ सुरित समाई ॥२१॥ हरदम आपै आप अकेला अलबेला बहु रंगी। 'दास बना' नाहीं गुरु चेला नहिं मेला नहिं संगी।।२२॥ आवै जाय मरै नहि जनमै नहि पीवै नहि खावै। 'दास बना' सब रस को भोगी अचरज कहा न जावै।।२३।। सुद्ध सरूह अनूप खूब है निह कछु वार न पारा। 'दास बना' नहिं पीत असित सित नहिं अँघेर उजियारा ॥२४॥ सोय भानु पावक तहँ नाहीं नहि बीथी नहि तारा। सरग पताल जक्त कळु नाहीं कैसे करै बिचारा ।।२५॥ सास्त्र पुरान बेद तहँ नाहीं नहि पंडित नहि काजी। 'दास बना' तिहुँ गुन ते न्यारे आप आप में राजी ।।२६॥ मुखरासी अबिनासी अद्भुत सो सबहिन में बासी। 'दास बना' जोउ पाय सकत नहिं अति ही परम प्रकासी ।।२७।। ब्रह्म अचल है अकल अन्पम सो ही ही नहिं दूजा। चेतन भरा एक रस पूरन को केहि की करे पूजा ॥२८॥ अति सूछम सर्वज्ञ सनातन सेवक सेवि न कोई। सदा एक रस बाहर भीतर रोम रोम मह सोई।।२९॥ इन्द्री बुद्धि अहंचित मन सोइ प्रान आगि औ पानी। प्रिथी अकास आप ही पूरा सोई पवन अरु पानी ॥३०॥ सबको कर्ता बहुरि अकर्ता भर्ता हर्ता भोगी। निराकार निर्मल सब न्यारे जोगी सकल बियोगी ॥३१॥ येकै आदि अन्त औ मधि ही दूजा कवन कहावै। पुरसोतम उपजत नहिं बिनसत नहिं कहुँ आवे जावे ॥३२॥

अापिन आपिन फुरिन कहे सब, जहें लिंग भे श्रुति संता।
'बना दास' में हूँ त्यों भाषत जो पेरत भगिवन्ता ॥३३॥
दोहा-फुरै तबै याही फुरै, दुरै अवर दुख रूप।
हम परब्रह्म अनादि अज, अद्वय अमल अनूप ॥३४॥
हम ईस्वर परमातम, हम आतम हम राम।
हम ब्यापक चैतन्य धन, सत चित अति मुखधाम ॥३४॥
बासुदेव देवेस हों, अचल अखंड अपार।
कर्ना भत्ती भोक्ता, त्रिभुवन का आधार ॥३६॥

चौगला-नौधा ते है प्रेम लच्छना प्रेम ते परा बखानी। परा भक्ति बिज्ञान दुहुन का भेद कळू मित मानौ ॥३७॥ ताके परे सांति को जानी सुख के सिन्धु अपारा। ताते अरु बिज्ञान परा ते कछुक बीच निरधारा ॥३८॥ दोहा-बुद्धि थकै बानी थकै, मन चित पुनि थिक जाय। अहंकार जब ही थकै, सहज सरूप समाय। गो गोचर प्रानी थकै, तबै देह थिक जाय।।३९॥ आसा त्रिस्ना बांसना, थके सरूप समाय ॥४०॥ राग देष दोऊ थके, साधन सकल सिराय। बिधि निषेद बेवहार गत, आवागमन नसाय ॥४१॥ जोग छेम इच्छा थकै, षट ऊमी थिक जाय। श्रुति पुरान सुरता थकै, तबै परा गति पाय।।४२।। 'बना दास' सब कुछ थक, चेतन नहि थिक जाय। जो चाहै सो सब करै, वाको कवन उपाय ॥४३॥ ब्रह्म ब्रह्म रह्मी सदा, निकरि गई जीवत् । भाषत बारे बार है, ताते ब्रह्म परत्तु ॥४४॥ सोरठा - हीं चैतन्य सरूप, ब्रह्म निरामे अज अकल।

अद्वय अमल अनूप, सब करता कछु ना करत ॥४४॥

सदा सुद्ध रस एक, परम प्रकास प्रमान बिन।
निहं मम बिषे अनेक, येक अनेक मही सकल ॥४६॥
दोहा-मम सरूप अति गूढ़, परमातम पूरन सकल।
पावत मोह बिमूढ़, नित्ति सिच्चदानन्द घन ॥४७॥
पुरुषोतम परधाम, रूप परात्पर अहै मम।
सब घट माँहि मुकाम, सब करता कछू ना करत ॥४८॥
चौगला-परम हंस की पाँच बृत्ति है सब कोउ ताहि प्रसंसा।
कौनी मधुकर और कुटीचर परम हंस औ हसा ॥४९॥
मुक्त भये बिन पाँची कच्चा 'बना दास' अस भाखै।
जब लग आसा बासना नाहीं सुजन प्रमान न राखै।।४०॥

सवैया-आतम अदभुत आनंद सिन्धु अहै घट में कोउ पावत नाहीं।
बाहेर के सुख में सुख चाहत ढूँढत धावत नाहीं।
दीन दुखी भयो काल असंखि से रोग महाभव जावत नाहीं।
'दास बना' सुख सिन्धु अपार है द्वैत कोउ बिसरावत नाहीं।।५१।।
दोहा-जाके उर उपजे न कछू, निहं उपजिहि जग माहि।
नास न काहू की चहै, सो बिनसै फिर नाहि।।५२।।

चौगला-हमहीं सरगुन हमहीं निरगुन हमहीं दस अवतारा।
हमहीं एक आतमा पूरन सकल सिष्टि करतारा।।१३।।
हमहीं पालन पोखन कर्ता करै सकल संघारा।
चर औ अचर सकल हमहीं हैं हमहीं सबसे न्यारा।।१४।।
हमहीं प्रकृति पुरुष परमातम हमसे अवर न कोई।
हमरी लीला अमित अलौकिक हम जानत हैं सोई।।१५॥।
हम ही हिय अनेक दरसावैं हमहीं सकल मिटावें।
हम ही उर प्रकास नित्त करिक ब्रह्म ज्ञान ठहरावें।।१६॥।
ताते जो हमहीं को जाने अवर न दूजा मानै।
हमरे भावहि प्राप्ति होइ सो नहिं दुतिआ उर आने।।१७॥

भागला-अमल अचल अबिनासी अजै अनादि अनूपा।
अकल अखंड अलौकिक अद्भुत मेरा सहज सरूपा।।१८।।
आनंद सिन्धु अनीह अलख गति अति उतिकिष्ट अपारा।
आदि अन्त मधि जाकी नाहीं सेत पीत नहिं कारा।।१९।।



#### सान्ति निरुपण अंग

TELL HER THE STA

चौगला-हाड़ हाड़ रग रग में पीरा लिखत बनावत होई।
परिहत साधु लिखें हिर प्रेरित दोष लखें सब कोई ।।१॥
सुकृती सुजन देखि के ताको सहजहिं अति सुख पावें।
'दासबना' मनबुद्धिरमाई को उजनमन मरन मिटावें।।२॥
बिद्या नहीं भागि में भूलेहु कावि कोस नहिं जानों।
'दास बना पेरक सीता पित तेहि बल सकल बखानों।।३॥

दोहा-राम नाम ते बिरित है, नाम ते सकलों भिक्त ।
तत्तु बोध है नाम ते, अभिमत ज्ञान की सिक्त ।।४।।
नामिंह ते बिज्ञान है, नामिंह ते पद सान्ति ।
राम नाम ते रहित निंह, फिर उर में निंह भ्रान्ति ।।४।।
सबको अनुभव नामते, बिरला जानत भेद ।
जब दूसिर गित ना रहै, नाम हरें सब खेद ॥६।।
नाम उपासक कोटि में, सबसे मोटी बात ।
जाके सुमिरन किये ते, इच्छा ना रिह जात ॥७॥
करम बचन मन नाम गित, जागत स्वपन न आनि ।
'बना दास' जाके भजे, मुक्तिउ चाह नसान ॥६।।

बोहा-बहा राम को भाम है, राम नाम सब काल। 'बना दास' जाके जपे, ब्रह्मानन्द बहाल ॥९॥ कर्म जोग बैराग है, भक्ति ज्ञान बिज्ञान। सब साधन के है परे, सान्ति सिद्धि परमान ।।१०।। पराभक्ति कैवस्य पद, सांति तीनिह एक। गूढ़ गोपि उतिकष्ट अति, जाको झीन बिबेक ॥११॥ प्रले सिष्टि थिति,भाननहिं, नहिं पुरान श्रुतिज्ञान। सास्त्रन का मतबाद नहिं, सोइ सांति परमान ॥१२॥ सब साधन भोजन तथा, त्रिपिती सान्ति कहाय। जबही पूरन ह्वं गया, फिरि भरि कवर न खाय ।। १३।। आतम त्रिप्त अनिता जग, चित न आवन हार। 'बना दास' चित्ती नहीं, तहाँ कहाँ संसार ।। १४।। बुद्धिमान बुधि त्यागि कै, मन को मैदा कीन। हम हेरे पाव नहीं, सदा ब्रह्म में लीन।।१५।। इन्द्रिन को व्यापार गो, भोग अकंटक राज। काज कळू करनो नहीं, को करि सके अकाज ।। १६।। समधी की घी जब मिली, तब सुख कहा न जाय। 'बना दास कासौ कहै ससुर मरे सुख पाय ।।१७।। भई दिगबिज सार की,गोत कि ह्वं गै नास। 'बना दास' दोउ कुल मरा, सुख बरसै चहुँ पास ।।१८।। उजरा राज नृपति सुखी, बाजै हरदम तूर। 'बना दास' सहती परी, साह मिली भरि पूर ।।१९॥ डर्यो दुकाल सुकाल डर, रहिगे कोइ न भीति। 'बनादास' राजी भयो, राजा गहे अनीति।।२०।। अब सुख सोवत सोच तिज,पोच भला निह कोय। गाफिल गढ़ भीतर गयौ, बैरिन का घर खोय ॥२१॥

दोहा- बेटी खामी वाप को, तब लेटी मुख पाय।

'बनादास' कासी कहै, उलटी पलटी न्याय।।२२।।

मैया खाया पूत ने, करिहै केसे सूत।

सब को चौपट करि गया, ताते बड़ो सपूत।।२३।।

जाग्रत और मुखुप्ति की, संधि करै निरधार।

टौका को तोला रहै, सान्ति सुद्ध टकसार।।२४।।

अन्तर कीड़त आत्म सुख, अवरहि पीड़त नाहि।

'बनादास' अस सन्त जे, राम रूप जग मौहि।।२४।।

चौपाई-सेवक सेविनहीं गुर चेला। आतम आपै आप अकेला।। जैसे को तैसा सब काला। आदि अंत औ मद्धि बहाला।।२६॥

दोहा-गुड़िया खेलत तब गयौ, जब पिय पाये साँच। 'बना दास' दोउ एक भे, गै चवरासी नाच ॥२७॥ तेरह राह त्रिलोक गो, श्रुति पुरान बिस्तार। 'बना दास' आयो जबै, सारासार बिचार।।२८।। तिनुका सम तिहुँपुर जरा, अनुभव आगि प्रचंड। निकसो साधन सेस मुख, रहिगो एक अखंठ ॥२९॥ सान्ति सहर की गति कहर, पहर न चौकीदार। 'बना दास' दोउ दल मरा, पाये बिन पैठार ॥३०॥ निति हरतार बजार में, सौदा बेचै कौन। भोजन बिन बनिये मरे, सून्य परे सब भौन ॥३१॥ रहा चौघरी चेत करि, भोगै सुख भंडार। 'बना दास' तिहुँ गाँव में, परिगा हाहाकार ॥३२॥ करत मलिकई सहर, की पहर गये बहु बीति। ऐसा सुखिया ना भया, यह देखी बिपरीति ॥३३॥ ज्ञानी गति ज्ञानी लखै, और न जाननहार। हाथी केर पलान जो, सो गदहे का भार।।३४।।

दोहा-जिमि भेड़ी ते सिंघ भी, भया रंक पति नाक। अज्ञानी ते ज्ञान तिमि, फिर निहं कछु दिमाक ॥३५॥ ब्रह्म कीट परजन्त त्रिन, देखे एक समान । मोर तोर मैं तें कहाँ, जहाँ आतमा ज्ञान ॥३६॥ कोऊ बहु सेवा करें, कोउ करें अपराध। माने राग न देष कछू, ज्ञानी मतो अगाध ॥३७॥ सदा अगाध समुद्र सम, थाह न पानै कोय। म्रिगत्रिस्ना सम जग लखै, हरख सोच नहिं होय ॥३८॥ सान्ति सरोवर में परे, मनहुँ अर्घ जल दीन। 'बनादास' बेवहार जग, साधन होत न कीन ॥३९॥ सान्ति सरिस आनन्द नहिं, काको पटतर देय। नहिं तीन उपूर में मिलत, फेरि सन्त पद लेय ॥४०॥ सान्ति सहर की गति कहर, गये ते मृतक समान। अब चेष्टा कैसे करें, ब्रह्महि पाय हेरान ॥४१॥ सुख सागर है सान्ति पद, थाह न पावत कोय। 'बनादास' कैसे कहैं, पहुँचे जाने सोय।।४२॥ अन्तः कर्न की गति नहीं, बचनहु नाहिं समाय। सुरतिउ जह रहि जाति नहि, कैसे करै उपाय ॥४३॥ जिमि दल सोभा पोल है, धन को सोभा धर्म। ा ज्ञान की सोभा सान्ति तिमि, बिरला जानत मर्म ॥४४॥ जिमि तिय भूखन पिय है, पुनि तन भूषन जीय। साघु को भूखन सान्ति तिमि, 'बनादास' धरुहीय ।।४५।। लोन बिना बिजन जथा, बिन भूषन बर नारि। तसे साधू सान्ति बिन, देखा भले बिचारि ॥४६॥ चंद बिना जिमिजामिनी, दीप बिना जिमि धाम। तैसे साधू सान्ति बिन, ऐसे मुख बिन राम ॥४७॥

दोहा-तन-मन-इन्द्री-बासना, सकल बेगि मिटि जाय। आसा-त्रिस्ना ना रहै, सो पद सान्ति कहाय ॥४८॥ राग-देष भय ना फुरै, बिधि-निषेध नहिं मान। सपनेहु सोक-सँदेह नहिं, सो पद सान्ति प्रमान ॥४९॥ भक्ति-ज्ञान-बिज्ञान के, परे सान्ति परमान। सकल मुक्ति सिरमीर है, जानत सन्त सयान ॥५०॥ सारदूल पद सान्ति है, उपमा दूजो नाहि। जिमि उडगन में भास्कर, तिमि सब साधन माँहि ।।५१।। सती असत जब सान्ति भे, तब गुन प्रगटत नाहि। गुनातीत पद गूढ़ अति, सन्त कहत हैं ताहि।।५२।। ताहू को सिंगार है, सान्ति सुधारस खानि। 'बनादास' पद सान्ति से, परे मुक्ति नहिं आनि ॥५३॥ प्रकृत पवन जब ही पर्यौ, जर्यौ काल का जाल। बिन तरंग को सिंधु जिमि, सान्ति ब्रह्म सब काल ॥५४॥ नहिं मन बुधि बानी तहाँ, नहीं चित्त हंकार। सान्ति भई सुरतिउ जहाँ, कछू न रहा दरकार ॥ ११॥ कहन सुनन नहिं गुनन है, हम तुम एक न दोय। ब्रह्म-जीव नहिं पूर्व-पर, बंध-मुक्त नहिं कोय।।४६॥ अकथ अगाध अनूप है, अति आचर्ज अपार। गूढ गम्भीर न आदि मधि, नहिं अवसान बिचारि ॥५७॥ उर प्रवाह जब ही मिटै, पलक न लागै नैन। 'बनादास' जाने सोई, बोलि न आवत बैन।। ४८।। सुनबी नाहिं सोहात कछ, भई चित्र की रीत। सकल परे अति ऊँच गति, सोई सान्ति प्रनीत ॥५९॥ बुद्धि-बृत्ति की सुर्ति गै, निहं मन चित्त हंकार। सान्ति जहाँ उर फुरन भो, तहाँ कहाँ संसार ॥६०॥

दोहा-कोउ समीप सारूप कह, कोउ सालोक्य प्रमान।
सांति मुक्ति साजुज्जि है, जाते परे न आन ॥६१॥
गंग उदक गंगहिं मिल्यों, कौन ऊँच को नीच।
तथा जीव ब्रह्महिं मिल्यों, फेरि नहीं कोउ बीच ॥६२॥

चौगला-साधन सकल पुरान सास्त्र श्रुति सब सीढ़ी को डंडा।

'दासबना' मकान अलगे है जहँ सुख अमल अखंडा ।।६३।।]

मिले मकान जाति छुटि सीढ़ी यामे पच्छ न पाता।

'दास बना' जानेगा सोई जो कोठे चढ़ि जाता।।६४।।

पायस मोहनभोग खात जो खेत न खोदन जाने।

'दास बना' दिष्टान्त न बूझै ताको को समुझाने।।६४॥

बर्न आकार निकरिंगे मनते बानी बहुत न बोले।

रहि रहि पलक बेर में लागत हाथ पाँव कम डोले।।६६॥

दोहा-सन्त को भूखन सान्ति है, दूखन सकल पसार।

जब रूखन पानी चढ़त, सहज बहै संसार।।६७।।

सांति समाने सन्त जन, रहा देस निंह काल।

निंह निसि-दिवसन दिसि-बिदिसि,कहाँ काल का जाल।।६८।।

हषं सोक भय मोह निंह, माया को परिवार।

पुरुसोतम पूरन सदा, निंह अँधेर उजियार।।६९॥

भूत भविषि ब्रतमान निंह, सदा एकरस देस।

जो जन गया सो ना फिरा, लावै कवन सँदेस।।७०॥

अति उतिकिष्ट अबाधगित, मितनतहाँ रिह जाति।

रूप न रेख बिसेष सुख, अनुभव द्रिग दरसाित ।।७१॥

आपै आप अनूप है, एक होय निंह तीिन।

बंधन-मुक्तन है नहीं, इत उत निंह गिति झीिन।।७२॥

अच्छर हू से भिन्न है, कैसे बचन समाय।

मन बुधि चित हंकार कित, सुरिति जा रिह जाय।।७३॥

दोहा-हिम ओरा जल ते भये, गले नीर ह्वं जाय। लोन खिलीना जल गिरची, सो फिरि सकत न आय। १७४।। ऐसा अद्भुत देस है, तहां कि कवन हवाल। बानी अन्तहकरन पर, निहं चुप निहं बाचाल। १७४।।

> मिति पौष मासे कृष्ण पक्षे एकादस्यां चन्द्रवासरे संवत् १६३१ सन् १२८१ फ० मुकाम अयोध्या जी ।। अनुष्टुपृ १८००, छंद १६६३ ॥



PRO THE PER OF BUT

TE PART STANFACTOR STA

THE ST LOP RESTREE

Car Thin HOW TH

ed first blis

#### 

THE THE STATE OF STATE OF STREET STATES

的。本是一般的一种。

महात्मा बनादास ने ६४ ग्रंथों की रचना की थी। उनमें से ६१ की पांडुलिपि इन पंक्तियों के लेखक के पास सुरक्षित हैं, जिनकी नामावली इस प्रकार है—

१-अर्जपत्रिका २-नामनिरूपण ३-रामपंचांग ४-सुरसरि-पंचरत्न ५-विवेकमुक्तावली ६-रामछटा ७-गरजपत्री ८-मोहनी अष्टक ९-अनुराग-विवर्धक रामायण १०-पहाड़ा ११-मात्रामुक्तावली १२-ककहरा-अरिल्ल १३-ककहरा झूलना १४-कंकहरा कुण्डलिया १५-ककहरा चौपाई १६- खंडन-खड्ग १७-विक्षेप विनास १८-आत्मबोघ १९-नाम-मुक्तावली २०-अनुराग-रत्नावली २१-ब्रह्मसंगम २२-विज्ञान मुक्तावली २३-तत्त्व-प्रकाश वेदान्त २४-सिद्धान्तबोध-वेदान्त २५-शब्दातीत-वेदान्त २६-अनि-वार्य-वेदान्त २७-स्वरूपानन्द वेदान्त २८-अक्षरातीत-वेदान्त २९-अनुभवा-नन्द वेदान्त ३०-वेदान्त पंचाङ्ग ३१-ब्रह्मायनद्वार ३२-ब्रह्मायनतत्त्वनिरूपण ३३-ब्रह्मायन-ज्ञानमुक्तावली ३४-ब्रह्मायन-विज्ञान छत्तीसा ३५-ब्रह्मायन-शांतिसुषुप्ति ३६-ब्रह्मायन-परमात्मबोध ३७-ब्रह्मायन-पराभितत-परत्तु ३८-गुद्धबोधवेदान्त-ब्रह्मायन-सार ३९-रकारादि सहस्रनाम ४०-मकारादि सहस्रनाम ४१-बजरंग विजय ४२-उभयप्रबोधक रामायण ४३-विस्मरण-सम्हार ४४-सारशब्दावली ४५-नामपरत् ४६-नामपरत्तु संग्रह ४७-बीजक ४८-मुक्त-मुक्तावली ४९-गुरु-महात्म्य ५०-संत सुमिरनी ५१-समस्यावली ५२-समस्या-विनोद ५३-झूलनपचीसी ५४-शिवसुमिरनी ५५-हनुमन्तविजय ५६-रोग-पराजय ५७-गजेन्द्र-पंचदशी ५८-प्रहलाद-पंचदशी ५९-द्रौपदी-पंचदशी ६०-दामदुलाई ६१-अर्जपत्री।

#### अप्राप्त ग्रंथ

६२-मोक्षमंजरी ६३-सगुनबोधक ६४-बीजक रामगायत्री।